पुरतक -• गोत-गुञ्जार

गीतकार -

चित्रकार -

श्री कीर्तिचन्द्र जी महाराज "यश"
 प्रकाशक सन्मति झान पीठ, श्रागरा

मृद्रक -

श्री रघुनाथ प्रिटिंग प्रेस, राजामण्डी, श्रागरा
 श्री रौयल फाइन श्रार्ट प्रेस, मेठगली, श्रागरा

ण श्री कश्मीर प्रेस, लड्हू गली, आगरा

श्री नवजीवन इलेक्ट्रिक प्रेस,
 मोती कटरा, ग्रागरा

श्री वद्रीप्रसाद जी
 श्रो मदनगोपाल जी
 प्रावृत्ति काल ~

श्रक्षय तृतीया, संवत् २०१७ विक्रम
 त्र श्रप्रेल, मन् १६६० ईस्वी

क २८ भ्रप्रेल, मन् १६६० ईस्वी
 भ्रावृत्ति —
 प्रथम

मन्या -• ग्यारह सी प<del>ञ्ची</del>स मन्य -

o तिरेसठ नये पैम



#### प्रकाशक की भोर से

- •
- -
- .

मुक्ते यह प्रसप्तवा है कि 'सम्मति मान पीठ' के मुखर एवं चमकदार प्रकाशनों की सड़ी की एक कड़ी 'गीत-पुरुवार' मी पाठकों के हानों में पहुँच रहा है।

क्रूनि की 'यहा' जी के वीटों में सरसाता है ममुरता है और है सार्वों की मत मोहक मुक्तात साहित्य म वर्ष का मेर्य किटान मुक्ता है। सुनि की का प्रसारक होगा यहि भेमी पाठक, शिक्सा के पीठों को चुक्त कर हम ममुद्र गीटों का सप्ते ममुद्र न्वर से फहात किया करें है।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में जिन सन्त्रमा की बोर से संस्था को बार्षिक सञ्जयोग पिता है, सन्या वपनी बार स इस सुन्वर सहबोग के सिए बन्यवाद करती है।



सहयोग इस प्रकार है --१२५) श्री किशनलाल जी, मानन्दकूमार जी जैन, कैयल

जि॰ करनाल, (पजाव) १५१) श्री ग्रानन्दप्रकाश जी जेन काघला (मुजफ्फर-नगर) की पुण्य स्मृति मे, उनकी प्रिय वहिन श्री

शान्तादेवी जैन, धर्म पत्नी श्री महावीर प्रसाद जी जैन, मितलावली वाले, हाल कोरवा, जि॰ विलासपुर (मध्यप्रदेश)

भाशा है कि हमारे प्रेमी सहयोगी भविष्य में भी सहयोग प्रदान कर के हमे सुन्दर प्रकाशनो के लिए उत्साहित

करते रहेंगे। सन्मति ज्ञान पीठ, वोहामडी, भागरा। 2-8-80

#### दिशा-सीक्त

•

कसा मनुष्य को सम्बक्धर से प्रकास की भीर से जाती है। कमा रहित जीवन सुष्य है। कमा मानव जीवन में बेतना का संचार करती है। मनुष्य का जीवन घरन वस्त एवं मवन पर ही सामारित नहीं है। इस सम से उत्पर यह कमा से प्रेम करता है। उस की सामना करता है। मनुष्य समने सहब रममान से 'सर्प

सिनं मृत्यरस्" का उपासक है।

सानव श्रीवन में काव्य-कला भीर संगीत कसा सब से ठेंची कमाएं हैं। संगीत को मजुर स्वर खड़ारी से मानती मन भाव्यावित हो बाता है काव्य भीर संभीत कोनों सहचर हैं।

भीत-पूज्जार में बोनों कतायों का सुन्दर संयम हो गया है। इस में काम्य-कता का सीकुमार्य भीर संपीत कता का मात्रुमं बोनों का गुलव सामञ्जस्य है।

बीतकार डाया धमय-समय पर प्रश्वित गीतों का इस में मुमेन मिनेगा। इस सिनेया सुप ने जन-मानस पर धपनी चहुत हो स्थाप नमा से हैं। छिनेया द्वारा असारित भीतों की स्वर महरी बात को मुतु मुती-व्ययन से केक्ट स्था-विद्यान बुक्षाये एक में से मुत्ते को सिनेयी। जन



सहयोग इस प्रकार है — १२४) श्री किंगनलाल जी, भानन्दकुमार जी जैन, कैंयल जि॰ करनाल, (पजाव)

१५१) श्री श्रानन्दप्रकाश जी जैन काघला (मुजफ्फर-नगर) की पुण्य स्मृति मे, उनकी प्रिय वहिन श्री

शान्तादेवी जैन, धर्म पत्नी श्री महावीर प्रसाद जी जैन, मितलावली वाले, हाल कोरवा, जि॰ विलासपूर (मञ्यप्रदेश)

माशा है कि हमारे प्रेमी सहयोगी भविष्य में भी

सहयोग प्रदान कर के हमे सुन्दर प्रकाशनो के लिए उत्साहित करते रहेगे। सन्मति ज्ञान पीठ,

सोनाराम जैन वोहामडी, भागरा। 25-8-50

किस को ?

•

जन गायकों धौर सायकों की।

जिन की अन्तरचेतना 'मंगन' - मय

भीवन के लिए लानायित रहती है जिनकी रक्त-भारा 'जागरण - मय

बीवन के लिए यतिशील एहती है जिस के मस्विक में संबित 'उदबोधन

विम के मान्त्राप्क मसाया 'तेड्बायन' तूपानों से केमने को मचमते रहते हैं: बिन का हुवय 'वैराय्य' प्राप्ति के-

तिए ससकता रहता भौर जिन के हुत्य में थे 'विहेंसती-कनियाँ

निरन्तर भटकेनियाँ करती रहती है जन्ही गायको को मेरा यह गील-गुक्यार मन्त्री के बीठ गाने को प्रस्तुत है।

:

—केति भूति—



गीतो का सगीत श्रवस्य ही मघुर होता है, परन्तु उन की भावनाएँ, मानवी मन की सतह पर श्रच्छी छाप नही छोडती, क्योंकि वे रोटी के मोर्चे पर से निकाले सगीत स्वर हैं, मनुष्य के ग्रन्तस्तल से निकला धर्मसय सगीत नहीं।

"गीत-गुञ्जार" मे आप को मिलेगा, ग्राधुनिक सगीत मे भारत का धर्ममय एव आध्यात्म सन्देश। जिसे मुन-पढ कर आप ग्रात्म विभोर हो सकेंगे। स्वर माधुरी मे ग्राध्यात्म योग की गहराई इस मे आप को मिल मकेगी।

प्रस्तुत पुस्तक पाँच प्रकरगो मे विभक्त है- मगल, जागरगा, उद्वोदन, वैराग्य, विहँसती कलियाँ। वर्गीकरगा वडा ही सुन्दर एव व्यवस्थित हुम्रा है।

गीतो की भाषा सरल, सरस और मधुर है। भावाभिव्यञ्जना और कल्पना के रग-विरगे पुष्प, अध्येता को मुग्च वना देते है। अनुप्रास की छटा भी जगह-जगह माधुर्य प्रदान करती रहती है।

गीतकार मुनि श्री कीर्तिचन्द्र जी "यश" ग्रभी उदीयमान गीतकार है। इन के गीतो मे जो माधुर्य एव सौकुमार्य है, वह भविष्य के लिए शानदार सकेत है, विखरे रग-विरगे पुष्पो से जिस सुन्दर माला का गुम्फन गीतकार ने किया है, उस मे वह सफल है, यह नि सन्देह है।

ग्रक्षय तृतीया, २८-४-६० जैन भवन लोहामएडो

—विधय भुनि—



किस को श उन गायकों यौर बायकों को। बिन की सम्बन्धितमा संगर्धा-स्थ

जन गायकों सीर कायकों को।
जिस की सम्बद्धकेतन संगम - स्मय
भीवत के सिए मात्रासित रहती है
जिसको रक-धारा 'खागरस्य - सम् भीवत के मिरताक सेंधीयत 'जुनिक कही है
जिस के मरिताक मेंधीयत 'जुनुबाधन उपानी से कमी को सम्बद्धत रहते हैं।

जिन के प्रस्तित्वक में धीलत 'न्यूक्षामन तुम्मनों से बानने को मानमते एतते हैं बिन का हृदय 'मेरान्य' प्राप्ति के-निए लमकता रहता है भीर जिन के हृदय में पंवहुंतनी-क्यां निरस्तर पर्मोक्तां करता नृहता है बन्ही गायकों को मेरा यह भीत-पुरुवार मस्ती के बीस गाने को प्रस्तुत है।

—धोती युनि—





## क्याः ?

# कहाँ .....?

१- मगल
 पृष्ठ १३ से ३२ तक
 २- जागरण
 पृष्ठ ३४ से ४२ तक
 ३- उद्वोधन
 ४- वैराग्य
 पृष्ठ ५७ से ११२ तक
 १- विह्नसतो किलयाँ
 पृष्ठ ११४ से १२८ तक

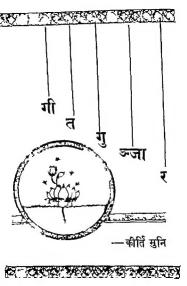



## क्या : :: ?

कहाँ '''?

**१**- मगल

२- जागरगा

३- उद्वोधन

४- वैराग्य

५- विहंसतो कलियाँ

पृष्ठ १३ से ३२ तक

पृष्ठ ३५ से ५२ तक

पृष्ठ ५५ से ५४ तक

पृष्ठ ८७ से ११२ तक

पृष्ठ ११५ से १२८ तक



### चीबीसों जिनराज घ्याए जा

[तर्त — नगरी-नगरी शारेनारे द्वाह रे वांगरिया ——— ] भौतीमो जिनदाज हिलंबर व्याए ला हो बन्देगा । भगते लाहे बन्दागाए रात्रा गुए गाए जा हो बन्देगा ।।इन श। भ्यास देव स्त्री हासिहानाच सिम सम्बन्ध व्याचारीती की समितन्त्रन है कर्स निकट्यन सुमितिनाच दिवागामी जी ।

समितन्यतः है कमें निकयतः सुगठिनावः विध्यासी भी।
पद्म सुपार्श्व चरतः-कमक विद्रः, नाए जा भी वन्या।
भौतीमा विभागः हितकर स्थापः जा यो वन्या।।
चन्न प्रमु चन्दा तम निममः पुचिषिनावः हितकरो भी
शीतमं विभागः श्रमात्र प्रमु वानुपूर्णः स्थापरी सी।

विमन कृद्धि वातार, विमन जिन प्याप्त्वा भा वन्तेमा भौतीसी जिन्छन् हितकर, व्याए या भ्रो बन्देगा॥

भनन्त नाथ प्रमु धर्म विनेष्यर, राग-इर्ष संहारी भी सान्ति नाथ प्रमुधान्ति दाता जिन मिरगी मारि निवारी जी।

हु भू भरह, यी मिल्स चरण-चित लाए जाओ वन्देश भौतीरों जिल्लाक हिएंकर, व्यार का यो कन्देश ॥ मुनिमुद्देव निम्नाय नेमि जिन राजमधी को स्थापी भी गाम उद्धारक पास्त्र प्रश्नु थी कर्द्धाना केरापी थी।। पाद-पदम का के दाराणा मुख पार वा भ्रो बन्देशा

पाद-पद्दम का के चारणा कुछ पाए जा मो करेया भीतीची जिनराज हितंतर, स्माए पा मो बारोगा। मण-नापक मौतम को सिमरो रिकि-चिक्कि के बात गर्मे। मुद्र मन चेती 'शृनि कीति' जिनकर के गुण पाता की। मजर मनर कर 'पण' सीरम प्रेक्षण जा भी करेया

सजर समर बन 'यहा' सीरभ फैलाए वा भी करेया भौजीसी जिनसाज हितकर, स्याए जा भी करेया।

#### चौबीसों जिनराज घ्याए जा

[तरं --नगरी-नगरी झारे-तारे हुई रे धाँगरिया------]
चौगोर्सो जिनराज हितकर प्याए णा यो वनेया।
जो चाहे कत्याए चर्गा गुए गए चा यो यनेथा।स्तृत।
इद्यत देव सी धाँगरानाथ जिन समय प्रश्वामी की
धाँगरान्त है कर्म निकत्यन सुगरिनाथ विध्यमासी बी।

पद्म पुपार्श्व थरए-कमझ चिर नाए आ घो कन्या भौतीसो जिनराज हिरुकर स्माए आ सो बन्देगा। अन्द्र प्रमु जन्मा सम निमल सुनिविनाय हिरुक्तारी की सीतम जिनकर स्थास प्रमु, बासुपूर्व्य स्यव्यारी जी।

विमन बुद्धि दातार, विमन् विन व्याएवा सो वर्त्वया भौतीसी जिनटाव हिडकर, स्वार् का सो वर्त्या। समन्त नाम प्रमु कर्म जिनेक्बर, राग क्षेप संहारी की स्वार्तित मास प्रमुखानित दावा जिन मिरणो सारि निवारी की।

हु कु प्रस्तु थी मस्ति करण-कित साए बाधी वन्येग भीबीसी विकागक हिलेकर घ्याए का भी बन्देगा। प्रिनिमुक्त निर्माण नेति किन राजमती को त्याची भी काम उद्धान्क पार्च प्रमु, थी बद्धमान वैरागी भी।।

उद्घारक पाल्य प्रमु, या वदामान वरामा आरा। पाद-पद्म का ने धरणा सुक्त पाए था को बन्देमा वीकीमा जिल्लाक जिल्लाक समाप्त को स्वोतक स

भौबीसा जिनराज हिस्तेकर, प्याए जा सो बन्देसा ॥ मस्प्रनायक गरिम को सिमरो रिक्किनियति के बाता जी पुत्र मन पेती "मुक्ति कीर्वि" जिनवर के पुत्र गरात जी। सजर समर कन "पव" सीरफ फेलाए जा को कर्पना

भनरभगरणन यथः सारभग्रनगरणा भागन्दया चौदीसों जिनराज हिर्दकर श्याए जा भ्रो बन्देया॥



# वद्ध मान

[तर्ज — महावीर, महावीर, महावीर, महावीर वर्द्धमान, वर्द्धमान, वर्द्धमान, वर्द्धमान ॥ श्रुव॥ भव सागर से चाहे श्रगर तरना , दीन-दुिखयो के सकट सदा हरना । सेवा जाति व देश की नित करना ,

नाम हृदय मे एक यही घरना।।

वर्द्धमान, वर्द्धमान, वर्द्धमान, वर्द्धमान ॥

दुनियाँ फानी है, दिल न जरा भी लगा, पाप कर्मों को मूल से दे तू भगा। ज्योति सत्य अहिंसा की जग मे जगा, हो कर मस्त प्रमुका सदा नाम गा॥

वर्द्धमान, वर्द्धमान, वर्द्धमान वर्द्धमान ॥

चक्कर योनि चौरासी मे खाता रहा, नाना दुख मनुज तू, उठाता रहा। जीवन श्रपना श्रमोलक गैवाता रहा, धर्मी वन कर न यह रट लगाता रहा।

वर्द्धमान, वर्द्धमान, वर्द्धमान, वर्द्धमान ॥

पूर्व सचित पुण्य हुग्रा जव उदय, पा के जन्म मनुज का हुग्रा तू श्रभय। जीवन सफल वनाले यही है समय, ''यग'' जग मे फैला जिमसे हो तेरी जय।

वर्द्वमान, वर्द्धमान, वर्द्धमान॥

#### प्रमु शान्ति नाथ

विर्वः-भोइन की बूर्यस्वा वाने धो\*\*\*\*\*\* इस सान्तिनाच ग्रश गाएँ. भी नित गान्तिनाच को व्याएँ ।। यू व ।।

इस्तिनापुर में बन्म सिया है, घचना मात दूसारे। विस्वसेन के नन्दन प्यारे, बन-मन-नयन सितारे॥

हम बन्दन कर हर्पाई, घो----।

मिरमी रोम बहुत का खाया प्रस में यान मिटाया।

मुखी किया बनता को प्रश्नु ने प्रेम पिवृप पिसाया ॥ भे चरणा हम भी तिर भागे. भो......।

चननित्पद छोड़ प्रमु ने सन्त में बीसा वारी।

केवन ज्ञान घर वर्धन पाया कर्म बटक संहारी।।

हम निव चठ धीच भूकाई धो ----।। चरण-शरण में माना 'कीति' अब कुल से वसराई।

भीनन नेया दूव रही है, बस्वी करो सहाई। हम प्रमु नाम भन पाएँ, भो---।



## नवकार गहिमा

[तज — जुग नुष माउँ हो जम्म गोई पात है, पहनी ]
भव भय हारी यह, मन्त नवकार है।
ग्रागम का सार है जी, ग्रागम का सार है।। ग्रुवा।
थद्वा से जिसने भी इस को जपा है,
सभी दृख-सकट उसी का मिटा है।

इस के प्रभाव से नदा ही, जय-जयकार है , धानम का सार है जी, धानम का नार है।

सीना ने जिंग दम जपा मन्त्र प्यारा, जाने ही उसका मिटा दुन्न सारा।

कूद के अगन कुण्ड, किया जल धार है, श्रागम का सार है।

नभामे द्रोपदी ने घरणा तेरा लिया, टुटो मे उम को शीव्र छुडा दिया।

> चीर वटा देखते ही, देखते ग्रपार है , गागम का सार है जी, यागम का सार है॥

जो भव्य प्रागी है, शरेेंग में श्रागया, ''यश' की गुगब प्यारी जग में फैना गया।

> वर्म-पन्द छुटे, हुम्रा जग से उद्घार है; ग्रागम का सार है जी, श्रागम का सार है॥



[तर्गः-नमी वी वित वा नहीं येथ पविशास्त्रकारी वित देश देश देश करते हैं से स्वार्थ है सोख ।

भीर प्रमु वीर प्रमु वौर प्रमु वोन ॥ प्राह्मशा वीर नाम अप बन्दा तिर जाँबदा।

कोर नाम अप बन्दा । तर जावदा। कर्म सपाई बन्दा मुक्ति पविवा।।

बीर नाम अपने में अगना न शोस। वीर प्रस्, वीर प्रश्न, वीर प्रभुवार॥

प्रमे भीर नाम ती प भावे भीच थी।

भीर जपे दुन्य टक्ने कहूँ गाँव भी॥

सं<del>च्या</del> नाम दीर प्रभु हैयनसोला। शोरप्रभु वीर प्रभु वीरप्रभूबोसा।

एल्बेरह जान बन कोरी नगला। परभव जाना राजा हो या कैंगला॥

गुज मिने पर भव बीर नाम योगः। बीर प्रमु, भीर प्रमु, बीर प्रमु योगः॥

वीर माम अपियाँन होत्रेश्यार आहि। मीरनाम अपियाँ तो वेदा पार आहि॥

बीर नाम रहैदा हरदम सी कोना। बार प्रमु वीर प्रमु बीर प्रभु बीना।

मुख गाडे महाराज स्वाममाण जी'। रुग्न एही बडा राम्यत श के माम जो।।

> वीर नाम जयो नभी दिल नूररोत । वीर प्रमु, वीर प्रमु, वीर प्रमु बोन ॥



# वीर गुण गाले

[तंजं - वनम धो, घो यतम, मोरे मन मं '']

मना रे, श्रो मना रे वीर जिनन्द गुगा गाले ॥ध्रुव॥

हार्दिक भाव से प्रभु-चरगा मे, श्रपना चित्त लगाने ।
वीर प्रभु की वागी से निज, जीवन उच्च बनाले ॥
रिव सा तेज भनकता जिनका, ऐसे वीर जिनेश ।
प्रगमत चरगा-कमल में जिनके, सादर नित्य सुरेश ॥
भूतल ऊपर वीर सरीना, श्रीर नहीं है वीर ।
कीर्ति जग में व्याप्त जिन्हों की, सागर सम गम्भीर ॥
जग-नायक का नाम मुमरले, भव-जल तारगा यान ।
यश" सीरभ महका जगत में, पाले मुक्ति स्थान ॥

# वीर ने क्या किया ?

[तज — मेरे लिए जहान में, चैन है ना करार']
सोते से तूने ऐ प्रभो । श्रा कर जगत जगा दिया ।
देकर वे ज्ञान रोशनी, मुक्ति का पथ बता दिया ॥ध्रुव॥
भारत मे ठोर ठौर पर, खून के नाले बहते थे।
भरना दया ना कर कृपा, सर्वत्र ही बहा दिया॥



वीत-नुष्ती भी बो वधा वेशी तो बीर रो छड़े।

उच्च बना के धाप में सबको गरे सगा निया।। पुत्रते वे नाना बेबता भटके ये सन्तकार में। 'भारता स्वय प्रभु' बता पाकण्ड-गढ़ उड़ा दिया।।

भारमास्वय प्रभुविता पाक्रण्य-गढ़ उड़ायिया। हो कर्म करु से समग्र विद्य में 'कीरिं'' ऐसा। करके समग्र कल्यास किर संगर समग्रद लिया।

धीर महिमा (तरां---विता वेचणर है आये बहार है आया ''----] बीर समयान ने क्रण निधान है ।

धान भनवार निमा थी नईमान ने शहर हा। दीन-तुसी की सुनी पुकारे, प्रभु सी सूपर साए थी।

भूतमं पर मा करके प्रमु ने सब के बुका निटाए भी।। कुष्टमपुर में बच्म लिया है, पिता स्टिकार्य कहाए भी। विद्यासा-न यन वेक सापको मनुष्य सभी हर्पाए भी।।

शीस वर्ष की योजन जय में प्रमुचे बीक्षा बारी थीं। कर्म जातिया जप्ट किए हैं करके जय-तप वारी थीं। मज्ञ-बीत की जा प्रश्त से पाप बहुत ही स्क्रमा थीं। बारती सुखा वर्ष कर प्रमुचे कक्का-स्मा जुहराया थीं। मज्ज नमाली का दुस सेटा जल्लावाला तारी थीं।

गोँयाले पर घनुकेंम्या कर, घीतल हरिन्द्र बारी जी।। 'कीर्ति' भाषा धरस्य घाप की। सब-पूज्य से वदराई जी।। भीवन नेया दुव रही है, वस्ती करी सहाई जी।।





## नवकार

[नर्ज — श्रफमाना तित्र रही हैं दिने '' ] ममार में महान्, मन्त्र नवकार है। जिसके गुर्गो का त्रिस्त्र में, नहीं पाया पार है॥ प्रुया।

है मोक्ष दायक, पाप-मल का काटने वाला। श्री मूल गन्तो का, सभी श्रागम का सार है।।

जिम वक्त सुदर्शन पर, सकट घोर था छाया। वह स्वर्ण सिंहासन, वना यूली की घार है।।

सोमा सनी ने, ध्यान जिस वक्त लगाया। भट वाने नर्ष का बनाया, पुष्प-हार है॥

जिसने लिया गरणा तेरा, श्रो मन्त्र वर प्यारे ! छार्ड उमी की "कीर्ति" जग मे श्रपार है ॥

## पार्वनाथ

[तज — ग्रादि नाथ नमस्कार धाप हो ]
पादर्व नाथ करो पार।
नाथ पावन चरण में, बार-बार नमस्कार ॥श्रुवा।
गांशी नगरी के मभार, श्रान लीनो धवतार॥
मात वामा के दुलारे, श्रद्यसेन प्राणाघार॥
व मठ योगी वो सुधार, दीना उस को सद्-विचार॥
दुख मिन्धु है ग्रपार , नुम विना को तारण हार॥
नाथ । कैवत्य ज्ञान घार, पा लिया है मोक्ष द्वार॥
"कीर्ति" नेरी है श्रपार, तीन लोक के मभार॥

# D. E. W. W. C. C.

### प्रमु वीर जप ले

[तथं।—इस पुनियों में सब भोर चौर, कोई पैता~~] सन अपसे तूप्रसुधीर-भीर।

मन जपमी तू प्रमु बीर-बीर।
प्रमु करते जात कम्पाए चौर हुएते हैं जगत की पीछान् का
क्यों पाछित्र होक्त र होता है ? यत्नोम सम्ब क्यों लोता है ?
जो सेक्रा है सा ऐसा है नहीं कोई वैचाना उसे बीर।

प्रभु नाम निका है किवने भी जुड़ नाम्पिट पाई उवने हैं। है भी मर्ग क्याई विश्वने शी मिट गई उवी की उक्त पीट। बव चन्दना हे प्रभु नाम निया जिल वक्त प्रभु का स्पान द्वियो। उस क्का नाम को दिला दिया होती है यम की जय धालोर।

क्षत्र करत का दिवा । दशा हता ह दश का अप आहार ।। संजुन पर संकट बन धामा उचने था तब प्रभुगुता मासी। तब रक्तक वन कर बहु बामा देखल-देयत दिए सन्य बीटा पो भी प्रभु नाम पूजारी हैं। उसका 'यहां यहां से मारी है सो नाब लगे मच किन्दुरीर ।।

#### गुस्वर ऋषिराज

## भक्त-भावना

[तज — हम को तुम्हारा ही श्रासरा, तुम हमारे हो ] दिल में हमारे श्रय प्रभो तेरा ही वस ध्यान हो। मस्तक भुके तव चरण मे, मुख से तेरा गुणगान हो ॥ प्रुवा। सुख मेन भूलूँ में धर्मको, दुख मेभी न छोडूँ कदा, घ्यान ग्रदूट लगा रहे, तब चरणो मे मेरा सदा। त्याग सभी अभिमान को, तेरा ही अभिमान हो, दिल मे हमारे अय प्रभो । तेरा ही वस घ्यान हो ॥ दीन-दुली जो मुक्ते मिलें, सेवा मे उनकी लगा रहें, कप्ट ग्रनेको भेल लूँ, किन्तु उन्हे सुखी करूँ। सेवा-त्रती वनूं सदा, एक यही वस ग्रान हो, दिल में हमारें ग्रय प्रभो ! तेरा ही वस घ्यान हो ॥ श्रपना पराया भूल कर, पर हित मे जुट जाऊ में , सन्त गुणी जन जब भी मिलें, श्रद्धा से शीश भुकाऊ मैं। सत्य विवेक बने रहे, कर्तव्य का कुछ भान हो, दिल में हमारे श्रय प्रभी । तेरा ही वस घ्यान हो ॥ विश्व में ''कीर्ति'' हो मेरी, ऐसा मुक्ते वर दीजिए: जीवन सफल करलू प्रभो ऐसी कृपा कुछ कीजिए। वादं कर्म बन्धन तथा, मुक्ति में मेरा स्थान हो दिल म हमारे अय प्रभो । तेरा ही वस घ्यान हो ॥



WAN IN MENT OF THE PARTY OF THE

#### शान्तिनाय

[तर्म -- पायस की मनकार कीर्यासया---] व्यो सान्ति जिल्लार, जिल्ला साणि वान्ति बातार ॥ अ व ॥

पुरानाख मारी पर उपकारी सब भय सम्बन हार॥ मृद हे सुन्दर अवका-नग्दन विश्वसन धाधार॥ देखत ही कट बार्ट कन्बन होने जय-अयकार ॥ बक्त पड़े पर जो नर ध्याचे तस दुःख मोचन द्वार।। भीकाण्टि प्रमुते क्षणुर्मे दीनी मिरगी निकार॥ इयान घटा भी पाप का सतुर्व मेटी से प्रवदार ॥ महा समाप्तक यह नर जीवन खोसा न मोग मैक्सर ॥ साथ हो क्रिकिम बाहे शिरपर भागे बढ़ा हर बार ॥ सस कर दीन पूजी का जम म समा करा जिल बार ॥ जीवन में तुम कीर्ति कमा कर, हो बाध्ये भव-पार ॥

### धीरों की याद

[धर्म-एक रिक्ष के पुत्रके हजार हुए कोई गहीं "] बीरों से जैन वर्ग काश्चर हैंस-हैंस निज जान निसार करी। पौद्धर विश्वना कर जनता की सीत से फिर बेदार करी शहा का। सरम धर्म की बीर प्रमु ने को सर्वाद बुमिस्तां की देशी। निव रक्त से कर सिषम संसका कुशा-फसा गूमकार करी।।



## भक्त-भावना

[तर्ज - हम को तुम्हारा ही भ्रासरा, तुम हमारे हो ] दिल में हमारे ग्रय प्रभो तरा ही वस घ्यान हो। मस्तक भुके तव चरण मे, मुख से तेरा गुणगान हो ॥ ह्युवा। सुख मेन भूलूं में धर्म को, दुख मेभी न छोडूं कदा, घ्यान भ्रदूट लगा रहे, तब चरणो मे मेरा सदा। त्याग सभी ग्रभिमान को, तेरा ही ग्रभिमान हो, दिल में हमारे ग्रय प्रभो। तेरा ही वस ध्यान हो।। दीन-दुली जो मुफे मिले, सेवा मे उनकी लगा रहूं, कप्ट अनेको मेल लूँ, किन्तू उन्हे सुखी करूँ। सेवा-व्रती वन् सदा, एक यही वस म्रान हो, दिल में हमारे अय प्रभी तिरा ही वस घ्यान हो।। ग्रपना पराया भूल कर, पर हित मे जुट जाऊ में , सन्त गुगा जन जन भी मिले, श्रद्धा से शीश भुकाऊ में। सत्य विवेक बने रहे, कर्तव्य का कुछ भान हो, दिल में हमारे श्रय प्रभो । तेरा ही वस ध्यान हो ॥ विश्व में "कीर्ति" हो मेरी, ऐसा मुक्ते वर दीजिए, जीवन सफल करलू प्रभो ऐसी कृपा कुछ कीजिए। काटूँ वर्म बन्धन तथा, मुक्ति में मेरा स्थान हो दिल महमारे श्रय प्रभो तेरा ही वस घ्यान हो॥

#### शान्तिनाय

[वर्ष-पायस वी भ्रम्भार वीयनिवासः] अयो द्यान्ति दिलंधार, जियरका ! द्यान्ति द्यान्ति दातार ॥ झूब ॥

### वीरों की याद

[दर्य: -एक पिस के रूपके हमार हुए कोई नहां रू-] बीटों ने भेन बार्स कारित हुंग हुँग निज जान दिलार करी। जीहर दिखता कर जनता को छोठे से फिर देवार करी।।धूपा। सर्थ मर्म की बीर प्रश्नु ने जो वर्षक दुस्तिरता की देखी। निज रक्त ये कर सिचन सरका पूना-फसा गुनवार करी।।  $( \ )$ 

मृति गजगुरुमात हे तर उत्तर, सोमित ने प्रद्वारे तो । रिन्तु न जरा भी राग दिया, भी यह समना प्रात्यार गरी ॥ मघर र न प्रदूतर के पदले, निज तत का मास नदाया था । धारत्य जान हत्ता तरा कर, देवा न जय जय पार गरी ॥ पृत्या के कान कान में, या जल्यापुमा यह जैने धर्म । यग 'तारभ कता योरों ने, भव-भवा ने नैया गार करी ॥

# गुरुदेव के प्रति

[नज — जा गुम्ही चन परदन, नगार हता ]

था गुम्दन ऋषिराज, मुधारो काज, धर्ज यो गुजारे।

चरणा में नाथ तिहारे ॥ध्रुव॥

गुग पञ्च महाप्रत धारी हे, मज्जन ह पर उपकारी है।

ना बाद ब्रह्मचय की जा है धारे ॥च०॥

सारी नगगह एक भारी, सुन्यिया जहीं पर जनता सारी।

ह जन्म सूमि ऋषिराज गुक की प्यारे ॥च०॥

अनपन मिह पिना नुम्हार हे, गुरु कैवरसेन जी प्यारे हैं।

श्रजुद्वी द्वी माना के नयन सितारे ॥च०॥

गुम र्गटन तपस्या बरने हैं, कर्मों के मल को हरते हैं।

ह भक्त जनों के सकट टारन हारे ॥च०॥

जा गरण श्राप की श्राया है, भव-सागर पार लगाया है।

ग्राव की निचन्द्र'' के तुम ही एक सहारे ॥च०॥

### ्रिक्ट्रें के क्रिक्ट्रें के क्रिक्ट्रें के क्रिक्ट्रें के क्रिक्ट्रें के क्रिक्ट्रें के क्रिक्ट्रें के क्रिक्ट उपकारी एउंग्रह

### (तर्णा-भोहत की पुरविया वाने यो-----

मुस्तर है पर जपकारी था मैं बार र बिलहारी।।।मूबा।
स्वेय माम यह माम को बीता ममता दूर निवारी।
सज्जनता है सग-प्रथम स्वाया जमा मा आरी।
पुस्तर की महिमा न्यारी सो---मैं बार-वार बिलहारी।।
स्य-देता स कुम के मुख्यर सर्थ-बजा सहराई।
समु बीर की अमुल्यायी। सर-पर से फैनाई।।।
हम माए सरएश निहारी था नै बार-बार बिलहारी।।
सारई साम उत्तर-अवेश में जम सापने पाया।
द्याम लात जी नाम सापका जीवन स्टक्त बनाया।।
है समस जबारण हारी शा---चैं बार बार विविहारी।।
करप-नारण मं कीर्त प्रायम हे मुख्यर प्रयम्भारा ।
स्व में से कार्य हम स्व व पार से पायो।।
सह में से कार्य हमार स्व व पार से पायो।।
सह में से कार्य हमार सव व व पार से पायो।।
सह में से कार्य की बीतारी था मैं बार-बार बिलहारी।।

### बीर **बरण** चित्त लाना

पार्वामे न यैदामा ॥



# の書意と思いる。

### ममु से मार्थना

[तरी—चव पुत ही नहीं भाने पुनियों यह""""]
मंध्यार से सैया है, प्रश्नु पार कमा बेगा !
एक तु विश्वेया है दसे पार मगा बेगा !
एक तु विश्वेया है दसे पार मगा बेगा !!
प्रक् बीर्ण यह नेपा है, प्रश्नु पार कमा बेगा !!
अब मत्तर महिस्साया यह श्रह्म समे पीछे !
हे साम 'बचा हक के मद्रद पार कमा देगा !!
इतियों को भुना करके अश्च पार कमा देगा !!
इतियों को भुना करके अश्च पार कमा देगा !!
वसी है भुने पार कमा देगा !!
वसी है या पाली है मैं वाय पुम्हारा है।
अब हास परुष्ट में खां को देशार सगा देगा !!

गुरुवर के गुण

[घर्ण-चा बाजो वकतते हु भरका बन यव दुवरोण----] पूरा गामो तव मिल गुरुबर के गुरुबेन की महिमा स्मारी हूं। उद्यारक युद्ध मध्य बीबों के बाली अगुर वी मार्ग है भन्न बन प्रति पानक हैं बहु कामा के त्यागी है जो मोह-माया के। नब बाड़ यहाचर्य पाने गुरु पटक महावद बारी हैं।। मुद्द वर्टिन दुपस्पा करते हैं का मों के मह को हुरो हैं। मुद्द बटिन दुपस्पा करते हैं का मों के मह को हुरो हैं। गुर प्राणी मुत्रा प्रस्माने हं मुन श्रोता जन त्यांने हैं।
निज जीवन जन्म बनाने हे, छाया जग में यम भारी है।
पुर ध्यामतात जी ध्यारे है, जो चमके जैन सिता है।
दीना के गुर महारे हे, गुर भव-भय नवट हारी है।
जो बरण श्रापकी याया है, उसका तब दुस मिटाया है।
"यहानन्द्र ने घीश मुक्ताया है, चाहे गुरहुसा नुम्हारी है।

## एक मात्र आधार

[तर्ज --पायन भी भनतार रोयतिया पायन की'. ' ]

प्रभु नाम दिन प्रार, मानव एक मान आपार ॥ध्रुव॥
नाव चौरानी भटनन भटनन, मिला यह नरनन मार ॥
मृक्ष्त करके सफन करो प्रह, नर भव का अवतार ॥
चार दिनो की चमक चौदनी पीछे हैं अन्छकार ॥
पन वैभव सब प्रथिर सदा है विजली सम चमनार ॥
पर्म विना पह गाफिल प्रागी, होत है भव भव न्वार ॥
समय मिना जो नुभे मुनहरा, मिले न वारम्पार ॥
भेरा भेरा कहना जिस को, नही तेरा, उर धार ॥
द्या, ग्रहिमा विष्व मैत्री मे, हो भव सिन्धु पार ॥
वीति" फैनानी यदि चहुँ दिशि, कर आतम उद्वार ॥

のないようでは、これでは、これでは、

#### प्रभ से मांग

विश्री---शीवा नाई नवावे घोर<sup>---</sup>ा

प्रय की ! ऐसा को बरनाम शाप्रका।

दीन इसी को मैं न सताक।

प्राली मात्र से प्रीति बढाऊ ॥

हुल्य की हो यह तान। प्रमु जी ! ऐसा दो बरदान ॥

सत्य-मूलम पर धाने वह मैं। भापने प्रण से न विध्यन हुद में ॥

नर्तव्य का कर भान। प्रम जी 1 ऐसा को वरदान ॥

श्रद्धवा योग कभी ना बानु।

यब योग्रु तय भीटा बोखा।

रहे यही कम स्थान ।

प्राप्त जी । ऐसा को बरदान ॥

चन्त्र समय स कर्म गणा कर। त्रव चरागों में चिन सगावर ।।

पाऊ बीति" महान ।

प्रभ जी ' ऐमा हो बरलाज ॥

# वीर नाम हितकारी

[तर्ज - यह मीठा प्रेम प्याला, कोई पिएगा ']

जन तीर नाम हितकारी। जप वीर नाम हितकारी।।प्रुवा।

वीर नाम है श्रति श्रनमोला। इस विन व्यर्थ है नर का चोला। नाम सदा मुखकारी। जप वीर नाम हितकारी॥

वीर नाम जो दिल में घरते। पाप कर्म सबके सब टरने। मुखी बनें नर नारी। जय बीर नाम हितकारी॥

यर्जुन माली था हत्यारा। वीर नाम ने पल में तारा।
हिमा मोक्ष अधिकारी। जप वीर नाम हिनकारी।।

मनी चन्दना का कप्ट निवारा। श्राया बरण जो, पार उठारा। छार्ड महिमा भारी। जप बीर नाम हितकारी।।

वीर प्रभु को जिसने घ्याया। नर तन का है लाभ उठाया। ना रही कर्म वीमारी। जप वीर नाम हितकारी।।

वीर प्रमु का नाम सुमर ले। भव सागर से पार उत्तर ले। छाए "कीर्नि" नारी। जप वीर नाम हितकारी॥



भोले मन से १

[तर्ज-जन बीते मैदा तन बोमी मेरे \*\*\*\*\*\*] मन भोने मेरे मन भोने। जय कुछ तो करा विचार रे

क्यों भाषा इस बग में तू ॥ भूका।

मबुर मबुर सुपनों में योगा तुने जीवन प्याच नरतन रहन प्रमुख को तुने कौडी बदसे हारा। इगम्य डोमें डगम्य डोमें यह नाव बीच मस्पार रे

COLLEGE STATE OF THE STATE OF

क्यों भागा इस कर में तू ॥ कदम-कदम पर भाषा-भोड़ ने तुम्ह पर बेरा दाशा

तब करके कर्तव्या विषय मोगा में जीवन गाला। वर्षों नहीं तोश क्या नहीं तोशे कर्तक्य बड़ा या संसार रे

क्यों भागा इस बग में ता। भाग भरे मह भी निता से भीवन उच्च बनासे

वने बड़ा ठक इस बीयन से सच्चा साम उठाले। बग में ईमे का में ईमे तया 'यश' विस्तार रे क्यों भाषा इस बग में तू ॥

# भगवान क्यों भूला ?

[तर्ज —छोड गए वालम, मुक्ते हाय अकेला छोड'

कैंसे हुआ वे मान ? कैंसे अरे वे मान हुआ ? क्यो भूला भगवान ? क्यो अरे भगवान भूला ।। ब्रुवा। पाया है यह नर तन तूने, इस को सफल वनाय, जान यह जजाल है प्यारे, क्यो इस मे भरमाय?

जाग अरे नादान । कैसे अरे वे भान हुआ। ? काया-माया अथिर सभी हैं चन्द दिनो का फेर, पानी के बुद बुद सम इन को, मिटते लगे न देर।

छोड दे प्रभिमान, कैसे प्ररेवे भान हुआ ? दीन दुखी का दुख मिटाकर, कर लेपर उपकार, मानव जीवन फिर नहीं मिलना, कर लेनेया पार।

नर जीवन उत्थान, कैसे अरे वे भान हुया? पर्म व्यान जो करले प्यारे, जग में 'कीर्ति'' छाय, जन्म-मरएा का दुख मिटे और, अजर-अमर हो जाय। गा प्रभु का गुएा गान, कैसे अरे वे भान हुआ? ) ूर्ट क्यार्ट कर के किया के जगा दे

(तर्च-महत्त्वत के सारो का द्वास ने बुनियाँ स<sup>\*\*\*</sup>)

उठ बीर मौजबी। जाग शु दुनियाँ को जगा दे।

पाप जमाने से मिटादे सू वर्म जग स फैसा दे ॥ झून।

मुख्या अस्त में अर्थ कमान सके। भीर पाप से जिलाहटान सके।

धनमाल जन्म यह बीत गया।

कुछ इससे माम उठा म सके ॥उठ ॥

दुनियाँ यह बानी जानी है। जयो इस में जिला फ्रेंसाया है?

भावतः कथाया **ह**ा प्रभुताम का मुमरण कर मूरतः।

विषय से यह नर तन पाया है। स्टटना

**गर घर्म** पाप त्रव गर माफिल <sup>†</sup> ग्रादर्श दनाश निज जीवन ।

कुछ 'कीर्ति' कमा बग में प्यारे।

बिससं होते तत-मन पावन ॥उठ०॥



# प्रभु वीर घ्याले

[तज --रिमिभम वरसे वादरवा, मस्त घटाएँ" " ] जग । जग । भोले गाफलवा । जीवन वीता जाए, प्रभु वीर घ्याले, घ्याले , प्रभु वीर घ्याले गद्भुव।। तेरा जो यह ग्रन्तर चेतन सोया है। समय बहुत सा तूने व्यर्थ ही खोया है।। देश, धर्म की सेवा मे, तन, मन, धन, को अपने, ग्रव तो लगाले, घ्याले, प्रभु वीर घ्याले॥ स्वारय का ससार जगत यह फानी है। जिस माया पर फूना, म्रानी-जानी है।। जीवन उच्च बनाने को, वाएगी जिनेश्वर की तू-**ग्रव भ्रपनाले, घ्याले, प्रभु वीर घ्याले।**। तेरे ग्रन्दर भ्रातम वल वह छाया है। पतान देवो तक ने जिसका पाया है। श्रातम बल प्रगटाने को, तजकर दुष्कर्म जगत मे-घर्म कमाले, घ्याले, प्रभु वीर घ्याले॥ नाम प्रभु का कलिमल सारा हरता है। नाम सहारे भव सिन्धु नर तरता है।। मन का द्वैत मिटा करके, "कीर्ति" कमा के जग मे-भ्रमर पद पाले, घ्याले, प्रभु वीर घ्याले॥



[तर्व-नवरी-नवरी हारे-हारे हु हूँ रे :-----

पक्ष राज्ञ पश्च या प्राप्तः हमें जगाने साप हैं। मारम शान्ति का मधुर छन्देशा हमें भुनाने साप हैं।।श्रामा मज्ञान म्यान्त प्रेका जीवन में जिससे घोर सन्वेग्र है अपने मान इसम राग इंच ने सही सगाया केश्र है।

कर्म-कम्प की जञ्जीरों से हमें खुद्रान माए है। भारत-शान्ति ना मधुर सन्देखा हमें सुनाने भाए है। मिने कान जिससे कुर्मिया की सुनान करण पुष्टार हम।

मिल तत्र विसक पानी स्ट दिल की लगी बुस्तव हम।
पर हिन क्षर्पण सर्वत्य कर बस यही बताने साए है।
प्राप्त-सान्ति का मणुर सन्देश हम भुताने भाए है।
प्रोप्त- का साफस्य ग्रही है वम-स्थान उपकार कर।

पदूपरा का शार यही है निज भ्रायम क्यार करें। 'यश शौरम ग्रेले विधि विधि में यही जदान माए हैं। भ्रारम "ान्ति का मणुर समोदा हुम मुनाने माए हैं।

# मोक्ष-पद पाना

[तज — गरी पे निगार गरी पे निशाना, जीने दो '] नर तन पाकर, प्रभु गुगा गाना। जीवन अमृत्य है, सफन बनाना। [त्रुवा]

जीवन म तेरे दानवता नयो है छाई? मानवता है, तूने नाहे विसराई?

> तज करदानवता,मानवता श्रपनाना । नर तन पाकर प्रभु गुगा गाना ॥

मारग है लम्बा, कठिन तेरी मजिल। पर, मोह निद्रा मे, सोया है तु गाफिल।

> कर्तव्य पथ पर कदम को तू बढाना । नर तन पाकर प्रभु गुरा गाना ॥

घर्मकी पूँजी, यहाँ से कमा कर। जगतमे 'यश''सौरभतू फैलाकर।

> ग्रजर श्रमर वन, मोक्ष पद पाना। नरतन पाकर प्रभु गुएा गाना॥

# The second of the second

## अजर अमर पद पाले

[तर्व —कामा का पित्ररा डोने के एक श्रांत का---------] पूजान-काम को प्राणी दे यह जीवन राफन समा ने ॥ध्रुन। वयों गाफिल हो कर छोटा? यनमील समय वयों कोटा? भो साता वह ही रोता रे-तु अपना आप क्या से II

महतन भग जन नक्कर है संसार ही क्षण-भंगूर है। करिय ही एक समर है रे - 🖫 सस्य पन्न सपना सं।। 🖫 नेक कमाई कर से आधिन में धमृत भरने।

पार्थों की राष्ट्र छेटर के रे-च निज बाद्यम विकसा ने ॥ नरतन का भाभ उठा कर, भीवन की उच्च बना कर।

'मरा' सीरम को फैसाकर रे- लूब अपर समर पद पासे ॥

## होजा चजर भगर

[राज --- भीत्र बाबुरा था थर शोहे पी के बगर साव-------] पामा तरतत मधर ! वर्षी हमा वे अबर ? बाग उर तो बरा। छर बा भगमें भाकर क्ष्मी न किए सुमकरम<sup>ा</sup> विषय मोसी में तूने शैवासा अनम ! सद हो प्रभूको सूनर चातमा युद्ध कर जाग चठ हो जरा।

फानी वैभव, न यह साथ जाए तेरे! वम धर्म-घ्यान ही, काम श्राए तेरे! कर ले धर्म श्रगर, पाए मुक्ति नगर, जाग उठ तो जरा॥ वन के श्रादर्श, तू कर ले जीवन सफल! "कीर्ति" को कमा, जिस से होवे विमल! पार जग से उतर, होजा श्रजर श्रमर, जाग उठ तो जरा॥

## जमाने को जगादे

[तर्ज — यह दुनिया है, यहाँ दिल का लगाना किसको ]

श्ररे मानव! जरा उठ तो, जमाने को जगा दे तू ।

श्रिंहिमा धर्म का डण्का, जमाने मे वजा दे तू ॥ध्रुवा।

ग्रगर पाया जनम नर का, तो कुछ इस को सफल करले ।

दुखी ग्रौर दीन की सेवा मे, तन-मन को जुटा दे तू ॥

यहाँ दो दिन वहारें हैं, न फैंस इन मे कभी मूरख !

हटा कर जग से जीवन को, प्रभु चरएो लगा दे तू ॥

घुणा ग्रौर द्वेप दावानल, धंधकता है यहाँ निश दिन ।

परस्पर प्रेम की गगा, वहा करके बुफा दे तू ॥

करो शुभ कर्म तुम ऐसे, कि हो पूजा जमाने मे ।

सदा ''यश'' की सुगन्धी को, जहा भर मे फैंला दे तू ॥



सत्य राष्ट्र बता दे

[तर्ज -श्रीमतो में इस बाए हैं तो बीता हो ....] सुठ ब्हारा बारा बीर ! बाराने को बारा दे ! सेरा राज भीता हो का बारा सारा सारा है।

नेया यह भैवर बीच पडी पार समा नाथ व ।। भव-दिन्सु का बढ़ अपट में प्रायत है किमारत तुम नो है मिला पुत्रम से यह नरदन प्यारा ।

तुम नो है मिला पुत्र्य से यह नरतन प्यारा। स्रस्य-कार्य तथा की सेवा में जुनादे। मोह, शोम व स्थाय ने जायाय यहाँ केटा स्थान का जीवन में क्या कोर संविदा।

प्रज्ञान का जीवन में हुआ बोर घेंचेरा।
आगु तू दिन्या बात का स्टब्य राह बताये।।
पूतियों में जो प्राया है, तो हम्सान कहाना
कर तेन कर्म जिससे कर तो याद जमाना।
प्रायसे बना जीवन "यद जमाना।

नीजवा से १

नाजवा स १ [तर्ज-सामन के मामनी कन से वे भा नही---]

ऐ बीच नीवनी । उठ काव ठा करा !! तराम रतन पिना बा, उपको न यो नेशामित ना। वर्षो स्पर्क दु होता है । वर्षो नक सङ्ग्रनात है कर मेन काम कुछता यो ही न सो यहाँ।। कुछ साम उठाले घन्तरका जगाने। दुनियाँ है यह फानी, दिन चार की जिन्दगानी। वीरान वह जगह है, गुलजार थे जहाँ॥ दीनों का भला कर तू, उपकार सदा कर तू। जिस जा पे प्रेम होगा, सुख सम्पति तहाँ॥ "यश" जग में फैलाना, 'जय-वीर' तराना। सुनकर जिसे जमाना, हो जाए शादमा॥

## चातुर्मास आया

[तर्ज — ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहा ]
श्रा गया चीमाम यह, हमकी जगाने के लिए।
श्रात्म-शृद्धि का प्रखर,मार्ग बताने के लिए॥ श्रु व ॥
श्रा गया ग्रज्ञान तम को, दूर करने को तथा।
श्रान श्रीर ग्राचरण ज्योति, जगमगाने के तिए॥
जिम तरह चीमाम मे, भिडियाँ लगे वरमात की।
श्राग्या ऐसे ही, तप भिडियाँ लगाने के लिए॥
शास्त्र श्रवण, गुन्देव दर्शन, नित्य की चर्या वने।
श्रा रहा है, पाप-किलमल को नशाने के लिए॥
करके जिन वाणी श्रवण,हम शुद्ध श्रीर निर्मल वने।
"यश मुनि" यह श्रा रहा, जीवन वनाने के लिए॥

# हिन्द के नौजवान से ?

[तर्ज --वतन की राह में नतन के तीववां\*\*\*]

ऐहिन्द नीववान । देश की दशा भूमार दे। ब्रमूल्य जिन्ह्यांनी तु वर्ग की तौ प बार वे एछ का। **भवम-नवम बदाता चन**्न प्रतिक्षे का **परा ह**रा।

राहर्प अपना सीश त धर्म की बेदा पर करा॥ नैयाफ सी बतन की सिन्दु में इस उदार दे॥

महिसा सरम प्रेम की तुक्तीका सरावजा। जीवन देख हा उज्ब जिससे ऐसा साब तू सका ध

द्या बुरी है देस की तु मिल इसे सँबार दे !! क्षीका देखाल जभी गर्भ दु उस स्वा।

मुहिमा कट इ.प बम्झ बचार्स सवा मना॥ तु भूम करके दुश्मनों का भी म बद विचार द ।।

करे जमाना मात्र पैसे तुकम कमाए आहा। द कीर्ति क्यी पूण की स्वस्य को फेलाए का !! मिटा शिकातृ देख की ग्रंश इस बहार देश





# ञ्चालस्य, कायरता त्यागो

[तर्ज -- तारे मरियां दा भ्रम्बर प्यारा, वीर' ]

उठो बीरो जरा तुम जागो । भ्रालस्य, कायरता त्यागो । हूबतो नैया को पार लगा दो,देश भारत को भ्रान जगा दो ।।भ्रुव।।

कैसा फैला है पाप घनेरा, चहुँ श्रोर है छाया श्रंधेरा । दीप धर्म का शोघ्र दिखाना,जन-जीवन को ऊँचा उठाना ॥

> लाखो दीन-मनाथ वेचारे, फिरेगिलयो में मारे-मारे। जिन्हे भोजन के पड रहे लाले,दशा विगडी है कौन सभाले॥

भेले कडवे वचन दिन रातें, कोई पूछे न जिनकी बाते। ऐसी बिघवाएं भरती श्राहे, कैसे भारत तरक्की पाए?

> पापाचार है फैला भारी, घर-घर है कलह-युद्ध जारी। कोई नही रहा रखवारी, क्यो न डूबे यह नैया हमारी॥

यदि ५ है ऊँचा उठाना ? दुख दर्द सभी का मिटाना। दुप्राए ले कदम वढा दो, "यश" सौरभ से जग महका दो।।

## पर्वराज पर्पूषण

### [तथा--रेसरी शतवार कुर्या वाली का------

पर्वेशक पशुवरा ध्यारे बाए हैं।

माह नीव से इसे बनाने बाए हैं ॥ छूब ॥

सुम पुष्प कपाई करके हमने को नरतन पाया : कुछ इससे साम उठाया या वों ही व्यर्थ गैवाया ? कराने बाए हैं ॥ मोह नीव से ... ॥

मन वयन भीर इस तन से क्या इसने करी कमाई? चपकार किया है पर का या करते रहे बुराई ? सिकाने भाए हैं॥ मोह नीव से----।

शमा सत्य बद्धावर्य सत्योव शान्ति क्या बारे ? मोहुमान मामा और मनता शन्तर-शत्रु क्या मारे ?

बताने भाए हैं। माह नीय से बनकर फ़ला सा कितना 'मघ' सौरम है फैलाया?

बनकर प्रमा था मन्त्रना यथ शारन ह फनायाः बन पूच बयत को निजना धन्मार्थ है विश्वनायाः ? सुनाने आए है।। मोह मीब सेन्ना।

\_\_\_\_





## मानव के प्रति

[ तर्जं — भ्रो सूटने वाले जादूगर ग्रव मने तुर्फे' ]
मानव हो करके मानव तुम, कुछ मानवता से प्यार करो।
जीवन जो ग्रमूल्य मिला तुम को, पापो मे मत ना ख्वार करो॥ध्रुवा।
यह माया है ग्रानी जानी, जिस के ऊपर गर्वाया है।
पापो मे गलते जीवन का, कुछ धर्म कमा उद्धार करो॥

मुन, मात, पिता परिवार मभी, मतलव के सगी साथी हैं। ग्रमहाय, दुखी और दीनो का, वन सके सदा उपकार करो।। मद, लोभ, मोह शत्र तेरे, तुभ से यह धर्म छुडा देंगे। सन्ताप, ज्ञान्ति के शम्त्रों से, भट पट इनका सहार करो।।

जीवन नौका मँभवार पड़ी, बिन धर्म न कोई खिवेया है। फैला कर "यश" सौरभ जग मे, जीवन नैया को पार करो॥

## उपकार करो

[नज —या इलाही मिट न जाए दर्दे दिल ]
करना है, उपकार दुनियाँ में करो।
पाप मार्ग में कदम रखते डरो ॥ श्रुव॥
चाहने सुख भोग, दुनियावी श्रगर?
दीन-दुखियों की, सदा सेवा करो॥
पाप बाने की, यदि है कामना?
दो घडी प्रभु, नाम का सुमरण करो॥
"कीर्नि" ससार में यदि चाहिए?
पर्म वेदी पर, सदा हम हंस मरो॥

# क्या कमाया १

[तर्ज --- दे वित भुक्त बता है तु किस पे या नगा ---- ]

प्यारे जरा विचारों ? दुनियों में क्या कमाया ?

THE WATER

कुछ राम वेक कीने ? या वक्त ही गंबाया।।घ्रावा।

धीनां व दर्धवादा की खेवा कभी बजाई?

भटक∦ए दिनोंकी कीनी तथा रहतुमाई ? गिरते इए किसी की तुने कभी उद्यमा?

कूछ काम नेक कीने ? या बक्त ही ग्रंबाया ? सम्तान वीर की हो क्या बीरता दिकाई ?

तब कर धुधाइयों को कीनी कभी मलाई? विलामा के ज्ञान वीपक सत्त्रच कभी बताया ?

कुछ काम नक कीने ? या वस्त ही गैबाया ? माहलाम मान गाँवा और ऋषे कितना छ। इत /

तब बासना प्रश्न से कितना है प्रेम बोड़ा? क्तिना है उच्च जीवन संसार मंबनाया ?

कुछ काम नेक कीन ? या वक्त ही गैवाया ? वन कर गुलाव जॅग म कितनी महक कैलाई? मगाधर्मकार्यद्वारा शुख्यः 'कीर्वि' नमाई ?

कितना भरे बता ता ? पापों से चित्त हराया ? कुछ काम नेक कीने ? या बक्त ही गैबाया ?



## चेतावनी

तिजं. - मेरा यह दिल है भावारा, न जाने किस पे """ मिला है नर रतन तुमको, नही इस को लुटा जाना। लगा कर धर्म में तन-मन, सफन इसको बना जाना ।। ब्रुवा। भ्रमित हो कर मरुस्थल में, हरिएा जल देखकर दौडे । भटक कर प्राण दे देता, न तुम ऐसे भुला जाना ।। छोड वैभव जगत का सब, श्राखिर होना रवाना है। नही साथी कोई तेरा, न तू इस में लुभा जाना।। स्वी है तो स्वय ही तू, दुखी है तो स्वय ही तू! भंवर मे डोलती नैया, न भव सिन्धु ड्वा जाना ॥ मनुज तन पाके जो तुने, अञ्चम या श्रभ कर्म कीने। वही तो साथ जाएँगे, नहीं कुछ श्रौर सग जाना ॥ जो चाहे "कीर्ति" जग मे, सदा कर काम नेकी के। यही है सार दनियाँ मे, प्रभु का नाम घ्या जाना।।



## The state of the s गाफिल से १

### [दर्ज-मो-न्नाई जब-वन पुरुष्टें हैरी न्ना]

मो प्यक्तनर तन पासा जो तुन

कि बार-बार महीं मिलमा । भी गाफिला ॥

को बाबाक्यत में प्राणी

कि एक दिम उसे मरणा। भी गाफिसा।।

मो<del>~पह वरत सराए</del> कानी

कि कुछ नहीं सम आएमा । यो गाफिसा ।।

दू जैसा करेगा प्यारे

कि वैद्या ही फल पाएया। सो बास्किला॥ मा"'क्य धर्म क्याई करशे

कि जिस से सुद्धा धारमा। धानाफिला॥

सब ताइ कम की बेडी

कि बन का सुपरमात्मा। भी गाफिना ।।

मो""कर दील-इसी की संवा

भो होना काहे मन पार तु । यो गाफिना ॥ मर्स सौरज प्रैला अस से

**बाद्धे निम प्रदार त । यो गाफिना ।**।



## जीवन सफल बना

निज - घूँघट के पट खोल रे. तीहे राम जीवन सफन बनाय रे, जो तू सुख चाहे ॥ द्रुव।। भटकन-भटकन लाख चीरासी. लियो है नर तन पाय रे॥ जिन्तामरिंग सम पाया नरतनः ले कुछ धर्म कमाय रे॥ जा बन-वंभव पाया पृण्य से, स्कृत म दे लगाय रे॥ तज कर्नच्य पीयूप बावरे, विषय-जहर क्यो खाय रे॥ दीन दुर्खा की सेवा करके, जीवन उच्च वनाय रे॥ ग्रातम ज्याति जगा घट ग्रन्दर, ग्रजर ग्रमर हा जाय रे॥ यत"सारभ फैला कर जग मे. ''कीर्ति''चहैं दिशि पाय रे ॥



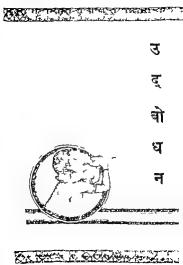

## प्रभू गीत तु गा लेना

[तर्व ---वकान की मुहत्वत की विश्व 🎚 न प्रमाणा] धो मानद ! इस जब में कुछ धर्म कमा केता । यह मानव क्षत पाया कुछ साम उठा सेना शघ व श भोद्य भींद में क्यों वाफिल ! बेहोश हो होता है ! धोने-सा समय भपना सोने में क्यों **कोता है** ? त ज्ञान की ज्योति से धन्तर को क्या सेना॥ मस्विर बचपन तेरा और मुठी जवाती है। वन-गैमत यौर नेयन स्वप्ते ही सङ्गानी है॥ प्रमुनाम ही सास्तत है, प्रमुपीत तू गा सेना !। मही भाए बहुद राजा अनवान व सेनानी। पर किसकी पत्नी कामम ससार म निधानी? नर तन से बने को भी वह शीझ बनालेना॥ मीइ, सीम मान माया वहुँ बोर से देरे हैं। बर्च कर रहना इन से ये पूरे सुनेरे हैं॥ त् मुक्त-नेकीकी की पूजीन सुटा सेना॥ सुत बाहे प्रगर बग में कुछ कीर्ति कमा प्यारे। हेवामी दृष्टियों की बीचन को नगा व्यारे!!

से वर्मका धारणाच् चिक्त पद पा सना॥

# बन इस जग को वरदान

तिर्ज — तेरे सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का '] गरे सुन ले तू नादान । यहाँ कर जीवन का उत्थान, ग्रगर सुख है पाना ? तू वन सच्चा इन्सान, कि जिस से हो आतम कल्याएा, ग्रगर सुख है पाना ॥ ब्रुव ॥ पुण्य उदय से तूने, नर जन्म पाया है, मिले जो न वार-वार, जग ककटो में लेकिन, इसको गँवाया है, कहते हैं शास्त्रकार। छोड-छोड अज्ञान, प्राप्त कर ले तू सम्यग् ज्ञान, अगर सुख है पाना ॥ जिनको कहे तू मेरा, कोई भी नहीं है तेरा, वात यह जान ले, धर्म मुखदाई है, धर्म ही सहाई है, तत्त्व यह पहिचान ले। तू करके वर्म श्रौर घ्यान, प्राप्त कर जग पूजा का स्थान, अगर सुख है पाना ॥ दीन दुखी को पाकर, मर्वस्व कर न्यौछावर, दुख सब मिटा दे तू, वा ग्रवाम्य प्यारा, गिरतो को दे सहारा, ऊँचा उठादे तू। रोनो की बन मुस्कान, श्रीर वन इस जग को वरदान, अगर सुख है पाना ॥ जीवन ग्रादर्श बना कर, "यश" सौरभ फैला कर, फूल सा महकना, कर्म कटक को चूर, करके ग्रंधेरा दूर, सूर्य सा चमकना। त् वन करके भगवान, प्राप्त कर लेना पद निर्वाण, श्रगर सुख है पाना ॥

## जीवन सुधार ले

Asha Tanana Marie

[दर्ब---क्रॅची-क्रॅची वृतियाँ की शीवारें ---] भव-सिन्धुसे नैया भ्रपनी पार तू उतार ल । धा वल्देसाः जीवन नुष्यपना मुघार सं।।धावः॥ नरतन पाकर ध्यव गैंबा कर, भिर काहतू राठा है ? आराग वार्गकाह प्राणी <sup>1</sup> सोह नीव सरता **है**? पाकर, अनुज-भव का सार ने भावन्देयाः जीवन तुमपनामुद्धार सः॥ काया मार्या कावल छाया इस में क्यों तूल लागाया? फैसा का जयम प्राणी उसको रोटा ही पाया। इन में मधुमाध कर उद्धार स मो बन्देश । जीवन तू प्रपना मुकार स ॥ दग ए। इन कर कंबन मंत्रु सर्मुए। को सपनासभा वन कर भादर्श बहाम पूजाशूपा लना। विपर्यों से मन का घपन टारस भो क्लोबा । श्रीवन तू अपना सुवार सं ॥ दीन-पुली का पाए उनशी सेवाम अरू कानातू 'यर्घ सीरम फेला कर समर यद पानातू। ररके धर्म नू शिष∽डार स भावन्यसाः जीवन तू भपना सुधार सं ।।



# धम करो सुबह शाम

[तर्ज -- जादूगर सेवा, छोडी मोरी बहिया ']

नरतन पा कर, प्रभु गुग्ग गा कर— नेकी के कर लो काम,जो सुप पाना है ?

> पापो से हट कर, बदियो को तज पर— धर्म करो मुबह शाम, जो मुख पाना है ॥ ब्रुव॥

एर है मजिल, कदम बटा चल, स्क न वहीं तू जानारे। जगके श्रावर्षण में फैस वर, जन्म न श्रपना गवानारे॥

वर तू कर्म निष्काम, जो मुख पाना है? टुनिया ह फानी, राम कहानी, क्यो इस म तू लुभाव रे। जीवन यह क्षण-भगुर तेरा, इस को सफल बनाय रे॥ पा जग म शुभ नाम, जो सुख पाना है?

बर त तू सेवा, पार हो जेवा, जीवन का उत्थान कर। "यग" सौरभ फना कर जग में, निज धातम करयाए। कर॥

पा न तू मुक्ति-वाम, जो मुख पाना है ?





# लगाले भीर स लगन

## [तर्ज --मही फरिवाध करते इन तुर्मो वत------

मिमा फिरमत से ग्रह मस्तर बनासे— बीबन का पावन प्रकर प्यारे सकन ! प्रेडा ग्रह पाया में शिक्ष ग्रन स्वर कर— माव तू मावान, खबन प्यारे सकन ॥ प्रका साव रे गाधिक बुनियाँ है फानी स्वप्ने सी बग की एम कहानी।

सगा कर वर्ध में तन-मन करो उपकार— तुम निश्च निम श्वन त्यार स्वन ।। भाग्य समे तो वस गिसा है, भागों में किन्तु जीवन बना है।

गि में किन्तु जीवन बनाहै। घर क्यां आसाठा जीवन धन 'समाले--भीर से समन सजन प्यारे सपन॥

भार ह समन धना प्यार उपना। माया है बन में 'कीटि' कमामे जीवन धपना उपन बनाले। बना ऐसा धपना जीवन करे जिससे—

तुमको सुन्धा समन व्यादे स्वतः॥



# मुक्ति का द्वार लो

[तर्ज - छुप-छुप खडे हो, जरूर कोई बात है ] डगमग डोलती नाव को उवार लो। जीवन सुधार लो जी, जीवन सुधार लो ॥ अ व॥ यनमोल नरतन, तुम ने यह पाया है, फीय मोह जाल मे, क्या इस को गैवाया है? प्रेजी लुटी जाय, शीघ्र इस को सभार लो, जोवन सुधार लो जी, जीवन सुधार लो।। मात, पिता, भाई, वन्धु, जिन्हे कहे मेरा है, स्वार्थ के साथी सभी, नोई भी न तेरा है। केवल धर्म नाथी, मन मे यह घार लो, जीवन सुघार लो जी, जीवन मुवार लो॥ "रीर्नि 'फैनानी है तो, प्रभु का भजन कर, उपकार कर तथा, दुनियाँ का दुख हर। काट के कर्म फन्द, मुक्ति का द्वार लो, जीवन सुधार लो जी, जीवन सुधार ला॥

# कर्तव्य पथ अपनाओ

[तर्रः—चन काता तही नैन निका के ""]

जीवन बीठा जाए.सफल बनाना । प्यारे ! कृतियाँ से जाना ॥ध्यामा प्राप समार मे ता धर्म से चित भाना पापों से जीवन घपना पूर हटात जाना। सत्य क्षणा निर्मय अब में बजाना प्यारे । इतियाँ से जाना ॥ प्रीवन विन चार तेरा वृतियाँ यह कानी है मूर प्रदस्ती जन मूठी जवानी है। फैस बनम प्यारे ! प्रमु न भूलाना प्यारे प्रिनियाँ से काना॥ कर्मध्य-पण को मित्री ! शाह्य ही श्रपनाधी भाइ दूफान भागे सिर पर ने भवराभा। यध सीरभ से जग सहकाना प्यारे! दुनिया स अस्ता।

# ि विकास कर के लिए के

## लाभ उठाले

[नर्ग - योन परदेशी मेरा दिल ने गया ]

त्राया दनियां में, कुछ नेकी कमा ले। इम नरतन मे, तू नाभ उठा ने ॥श्रुवः। मोह नीद में क्यों तू नोया? समय ग्रनमोल काहे विपयों में खोया? मुन गुरु वागाी,निज को तू जगा ले। इम नग्तन से, तूलाभ उठा ले॥ मात, पिता, भ्राता, मुन नारी, म्त्रार्थ की है यह दुनियादारी। जग भभटो से, चित्त को तू हटा ले। इम नरतन मे तू, लाभ उटा ने॥ दीन-दूबी की कर ले नेवा, करना जो चाहे पार ग्रपना तू खेवा। पर उपनार मे तृ, मन्।लगाले। इस नरतन मे तू, लाभ उठा ले॥ वर्म-च्यान श्रीर जप-तप कर के, त्रोप,मान,माया,लोभ,पाषो मे तू टर् के। फैला ''कीर्नि''व, द्यिव पद तूपा ने। इम नरनन से तू, लाभ उठा ले॥

The state of the s पर्भ दी सह चल वे

[तत्रोः –नारियो सः पुरुषः चरः वेग्ग्ग्गः ]

लक्र पाचो दासगं याफसा । धर्म की राज्ञ करून वे । बिधियाँ च बने क्यों वाबना ? वर्म बी राह चस्स वे॥ध्र वा। रुपुर भीडे क्या केहवे नका च से जीवरे।

भीते कम्प्त फर, बेहुके स्वर्थे दिसीवदे॥ जग विक्थानुकहाया जना धम दी राह वस्त्र में ॥ मूरा धन-वैभव ने मूठी काया माया ए।

मुठेमात-पिताबारा विल्हाते सुभायाण॥ ल प्रजाना जगती काफला अमुदी गहचरून है।।

दुनिया थी पीड़ मिना वर्ध कमाता चन।

जनन दे विषयों 'यह और अधिक वैनाना अन्य ॥

कर मुक्ति माजादालमा धमदीराह कल्स वे।



# अपना धर्म निभाना

[तर्ज - भारत वालो । भूल न जाना ग्रमण शहीदो ]

गाफिल वन्दे। सीख जरा तू, सत्य धर्म पर शीश कटाना ॥ द्र्वा। वीर प्रभू का वचन यही है, जीवन मफल वनाना। जान भले ही जाए, लेकिन अपना धर्म निभाना ॥ सीख। गुणी जनो का आदर करना, पापो से नित डरना। दीन दुखी जो तुमको पाएँ, तन-मन से सेवा करना ॥ सीख। दुनियाँ एक मुमाफिर खाना, इसमे नही लुभाना। छोड जगत के भभट प्यारे। प्रभु मे चित्त लगाना ॥ मीख।। जिसमे होवे सुयश तुम्हारा, ऐसे कर्म कमाना। जग का वन प्रादर्श, विश्व मे, "यश" सौरभ फैलाना ॥ सीख।।

## अन्तर जीवन शोध

[तज — राग प्रभाती ]

मना रे, अन्तर जीवन शोध ॥ध्रुव॥
जीवन शोधन बिन नही पावत,

निज श्रातम का बोध॥

मद, मन्सर, मोह, मान अरु माया,

जारत तुभ को कोध॥

पर पवार्ष प्रमुक्त हिल सरका हुआ गति-स्वरोव। भाग-विकास प्रमुक्त को करत न कार्र विरोव। बहुत कीर्ति विच सुर पार्थ सहिलहिलाहान्स्रोव।

## सच्चा उपदेश

[तर्जः — घोनूर जाने वाने वावदान सूच ····] मुक्ति के पच पे मानज कदम वदाना चल तु:

बहुती है प्रेम गद्गा माने कागाना चन्न तू । ह्यू का यन चीर का पूजारी कर दूर नामावादी । नरतन ननन निमा है नेकी कागाना चन तू !! मारी समाधी त्यारे स्वारण के मील छारे ! छाती बहुते से समन निक्त का हराना चन तू !! गुकमत म सा रहे हैं मदहाम हो रहे हैं ! मेकर चिराय उस्पटन नक को बगाता चन तू !! मुगम अर्था समाधी का ने प्रेमाता चन तू !! मुगम अर्था पर्म की जगाने चन्न हाना !



# युवकों से

तिर्ज —दुनियाँ वदल रही है श्रांसू वहाने ''}

<sup>गे</sup> वीर नौजवानो <sup>।</sup> ग्रागे कदम वटा दो। मच्चे धर्म अपने, ससार में फैना दो ॥ घ्राता। करना दुवी की सेवा, हो जाए पार बेवा। वर्तव्य जो तुम्हारा, पूरा वह कर दिखा दो ॥ जीवन बीरान जो है, अपनी ही गलतियो से। नव खामियाँ मिटा कर, नरसव्ज तुम वना दो ॥ रगुक्षेत्र में जीवन के, कायर कभी न वनना। दन कर्म बत्रुग्रो को, जड से ही तुम मिटा दो॥ पापो के काले वादल, मत्र ग्रोर छा रहे जो। मन्य, श्रहिमा की तुम, वायु चला उडा दो॥ ''यब'' जग में हो तुम्हारा, ऐसे कर्म कमाना । 'जयत्रीर' का तराना,घर-त्रर में तुम सुना दो ॥

जैसी करनी वैसी भरनी

[न ज — नगयाद में नल कर देख लिया, भव ग्राग ] जो कम करेगा ऐ प्राणी । वैमा ही फन त् पाएगा। बोएगा पड वब्न अगर, तो आम कहाँ मे खाएगा ॥ आवा मुख दुख का मिनना ऐ प्राणों 'कर्मानुसार ही होता है। परिगाम वदी का सदा बुरा, नेकी से सुल तू पाएगा।।



गुरुवार । गुरुवार । वा करते । बोबोगे स्तृतियों या गाली दाव युव्यव में बा करते । बेसा ही प्रतिस्थित होकर गुरुवा भी तुन्ने धनाएसा ॥

वानांत स्तृतियां यात्तां दाल सुम्बद स जाकरः। भेशा द्वी प्रतिस्मितित द्वोच्य गुन्तव्य भी पुनर्हे पुनाएमा। भोड़ोपे हाय यदि शीध भूका या दूधा तात दिक्तामोगे। मेसा द्वी न्यंश विस्म भी भ्रत्न तुमको श्रमुख दिक्तशाएगा। इस निष्य नता भीवन अभा जब से यश' तीरम भेमा कर। जी वर्से वरोगा सुधारी वह स्वस्थ समर हा वागगा।।

## मलाई कर

[वर्ष:—तुष्पार का बावर है तेरी एक बुवा ""] संसार में आवर के धहे ! बुद्ध केद क्याई कर। नरतन वा नाम उन धदे ! जीवम में असाई कर।।श्र वा। मोह नीद में बचा है तथा जाय धदे तु खाग ? क्या पैनाता है इन विषयों में गाणिक दम से आग ?

यह सब धमार है स्वारण का न तू भी सीक हैंगाई कर ॥ सूत्रा है मन मनिदर कब से इसको स्वच्छ बना भाग्य-तरक के समक हावदे 'बन्तर-स्वोति बना ॥ द हात की मनाह से जरा श्रीवम की सफाई कर ॥

जन से प्रीप्ति हटा कर प्यारे, प्रभुक्ता शुक्ति मा कर मातम उत्जाव व्यव्य में यशे "सीरम फैला ! वत कर सारम सही तूजन की राहतुसाई कर॥

OCCUPANT LESSO

## गाफिल से?

[तज - नेरे मूरी में घरमाना भी दुनियाँ ते ने ।

गरे उठ गाफिला जल्दी सफर नामा बना तेना।

श्रगत के वास्ते पूँजी, धर्म की नी यमा वेना॥प्र,त॥

न इस समार चनकर में, कभी भी भूत कर फैसना।

न हो मझगूल ऐसो में, धर्म सन्ता भुता देना॥

नेरे साथी गण श्रागे, तू पाँछे तयो पड़ा गाफिन ? नहीं तू हारना हिम्मत, कदम श्रागे बढ़ा देना॥ जवानी है नहीं कायम, यह दो दिन की पहार हैं। यह बहता पानी दरिया का, नका उसमे उठा देना॥

ग्रगर मुक्तित्म नजर न्नाए, तुभे कोई जमाने मे।
ग्वृते दिल ग्रांग हाथों से, तूधन उन पे तुटा देना।।
धर्म न्नार देश की खातिर,तूबनकर मस्ले परवाना।
सदा 'यशचन्द्र' प्रागों तक,की भी बाजी लगा देना।।

## ्रिक्ट क्षित प्रतिकार () ग्वा नहीं देना

[तर्ज - मुला नहीं देना की मुला नहीं देना कमाना --- ]

गैंदा नहीं बेगा की गैंदा नहीं देशा। यह नरतन समूस्य है, गैंदानहीं देना।।प्रशः।।

पूज्य सदय अब तेग है बाया

तूने मानव तम को पाया। विषयों म इस का फैसा नहीं देना। यह मरतन समूल्य है गैंवा नहीं देना॥

रागी संघाती मृत बन्धु प्यारे स्वार्कक वच्चा है मीत सारे।

फंस इन मं क्लब्य भुता नही देना। यह नरतन धमूल्य है गैंवा नहीं देना।।

माह सान मात्रा डाले हैं केर पीछ सब है तरे चुनेरे। जीवन की पूजी चुना नहीं देना।

जावत का पूजा थुं। वहां देता ! यह नरतन प्रमुख्य है येवा नहीं देता !! भौति थाड़ धर्म कमाले भीवत प्रपत्त प्रमुख्य काला !

प्रमु मक्ति विश्व स हुना गही दना॥ यह नरतन मसूल्य है, यैवा नहीं देना॥



# मानवता अपना लेना

[तज — वृन्दावन का कृष्ण कन्हैया, सब की ग्रांखो ]

मानव हो करके मानव तुम, मानवता अपना लेना। इस जीवन से प्यारे प्राणी! सच्चा लाभ उठा लेना ॥ श्रृत्र॥ जन्म-जन्म के पुण्य उदय से, तुमने नरतन पाया है, किन्तु ससारी भभट में फँस सर्वस्व गँवाया है। हाथ समय शुभ श्राया प्यारे, वीर चरण चित्त ला लेना, मानव हो करके मानव तुम, मानवता अपना लेना॥ मात, पिता, दारा, सुत, भाई, मतलव के सव प्यारे हैं, कष्ट पढे जब आन शीश पर, होते मीठे, खारे हैं। आन पढी भव-जल में नैया, जल्दी पार लगा लेना, मानव हो करके मानव तुम, मानवता अपना लेना।

दीन-दुखी, श्रसहाय तथा, दिलतो से मित्रो प्यार करो , निज जीवन को वार धर्म पर, भौरो का उपकार करो । "यश" सौरभ फैला कर जग में, श्रजर श्रमर पद पा लेना, मानव हो करके मानव तुम, मानवता अपना लेना।।

### THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH Strain Control of the Broth सक्त कीजे

[तर्जः—शाहो को ! माही को ! माही को ! दुवट्टा नेस दे दे\*\*\*]

धन्दे सो ! वन्दे सो ! वन्दे सा ! सुइन्त कुछ कीज । सुकृत कुछ कीचे कीचे ।।।। व।।

जन्म धमाल पाया काहे ग्रेंबाए रेह पापों स जीवन धपना काहे फैसाए रे?

कर स सुकृत कुछ गाफिका।। बन्द ।। करनाजा चाहेकरन सक-बनसे पार उत्तर श भामा है सच्छा समसर पाएमा फिर कहा पर? जन में बाक तु बन कमासे बन कमानावन्दे ॥ क्षान-दुकी जा पामा सेवा से साम उठायो ध्यान प्रमुख अमाधा बुनियाँ च चित्त हटाओ।

करले मुकूत बुद्ध माफिला ॥वस्ये ॥ जातो सब देख जमाना बुनियाँ म "यदा" फैनाना

विद्यसं प्रमानाम यहाँ हो। ऐसे तुम कर्म कमाना । भर जीवन सफल नुबनान बनाल ॥वन्दे ।।





# अगर संसार तरना है

[तर्ज -- नहीं फर्याद करने हम, तुम्हें वम याद करते ]

मिला है पुण्य से नरतन, बनाले घर्ममय जीवन, श्रगर ससार तरना है।।

हटा ले पाप से निज मन, लगा नित धर्म मे तन-मन, श्रगर मसार तरना है ॥ ध्रुवः॥

दुनियाँ है फानी, राम कहानी, भूठा है वचपन, भूठी जवानी।

> क्यों फैंस इन में खोता जीवन,सदा कर याद तू भगवन, ग्रगर ससार तरना है।।

वन, जन, वैभव नही तुम्हारे, स्वार्थ के है कुटुम्बी सारे।

> वचा इन से अपना जीवन, हटा छल-छन्द से तू मन, भ्रगर ससार तरना है ।।

दीन, दुखी की करले तू सेवा,

चाहे जो करना पार तू सेवा।

वना ''कीर्ति'' ऐसा जीवन, कर जय-जय तेरी सब जन, ग्रगर समार तरना है।

### नेकी कमाले तिर्क यात्रा मेरी वर्गांव मुहस्का ~~~~ }

यान घरेमों शाफिना <sup>।</sup> जिनवर के गूल गासे । भी भी बने तुम्ह से वह तू नेकी कमा से 11 मृत्र 11

मिला है नर रहन तुम को न इंस को मुफ्त में कोना। सदा कर वर्ष की सेवा, सफल जीवन दुवना ले। कीवन देग बादा है वैंसे नीर सरिदाका।

मिटा कर पाद अभीवन का धर्म की पैबी कमा ले।। मह इतियाँ को लोक्स्पेन , सरासर मठ है मित्रो ! सभी साथी है पितनद के तुम्हारे बाहते बासे।।

भीर दीन बेबार ) वहाँ पुर भी मिले तुमको। ेमें "कीर्ति' या से॥

मनर यामे का में, करी कुर्वा म रको धर्म से अन जिले स्वेव क्राई ॥ छ व ॥

न देशा मुध्यमस्य क्रिमी फिर मिसेया । करा दुर्भकर्तीकी सवा की सदाई ॥

यह भैनली के पानी शहस 🗗 है कोबन ।

कर्म नेक कारा सफल सो बनाई ॥



न पापो मे फँस कर, जनम यह गँवाना । भौर कर न बदी, जिस से हो जग हँसाई ॥ सुगन्धित हो विश्व, सदा "यश" सौरम मे। मिटा कर्म भाठो, हो जिस से रिहाई ॥

# चेतावनी

[तर्ज- मेरा यह हिल है प्रावारा, न जाने किन पे ]

मिला है नर रतन तुम को, नही इस को लुटा जाना ।
लगाकर धर्म मे तन-मन, सफल इस को बना जाना ॥ द्राव ॥
अमित हो कर मरूस्थल मे, हिरएा जल देख कर दौडे ।
भटक कर प्राएा दे देता, न तुम ऐसे भुला जाना ॥
छोड वैभव जगत का सब, श्राखिर होना रवाना है ।
नहीं साथी कोई तेरा, न तू इस मे लुभा जाना ॥
सूखी है तो स्वय ही तू, दुखी है तो स्वय ही तू ।
भवर में डोलती नैया, न भव-सिन्धु हुवा जाना ॥
मनुज तन पाके जो तूने, प्रशुम या शुभ कर्म कीने ।
वहीं तो साथ जाएँगे, नहीं कुछ श्रीर सग जाना ॥
जो चाहे "कीति" जग मे, सदा कर काम नेकी के ।
यहीं है सार दुनियाँ मे, प्रभू का नाम ध्या जाना ॥



### मुहब्बन भरा सन्देश

[तर्थ नहीं पुष्क है करी दुव है इसी का शव-------

मुहम्बद ने मरा सम्बेख धूनियाँ की सुनाता जल ।

बमाने में बहिता वर्गका भल्या सहराता वस ।। प्रवा मुसीबत पर मुसीबत गर तेरे सिर पर बशर साएँ। न कुछ परवाह कर उनकी कदम धागे बदादा अल ॥

पडौंची मर खता सूचा सथा माई दुवी वैदाः। मिटा कर यूक उन की तू कर्म बपना निमाता चन ।! कोई कड़वा कड़े तुम्ह को वचन तु प्रेय से सुनना।

तु भर कर प्रेम का प्यासा चनाने को पिताता चल ॥ यसे से तुलना सब को निटाक्ट दुला दीनों के। सना कर शत्य-काशी त बमाने की बमाता कम ॥

मवर दिल मे तमझा है आहाँ में "फीर्वि" पाने की। छठाने भार धेवा का छुत्र बीवन बनाता क्या ग

नेक नसीहरा

[तर्ज विवदी बनाने वाले विदर्जी बनादे -------

कृतियाँ में भाने वासे ! मेकी कमा के। सफल बनाने शध्यवश भीवन सपना



वहे पुष्य मे नरतन पाया।
जग फ्रेंभटों में पिण्ड छुडाले॥
मात, पिता, मुत, म्वार्य के सव।
काम न तेरे, भ्राने वाले॥
दीन-दुःची जन जो मिल जाये।
कष्ट मिटा, हृदय में लगा ले॥
जग में महका "यश" सौरम को।
धर्म, कमा शिव पद को पा ले॥

# एक प्रश्न ?

[तर्ज-कमी खामोण हो जाना, क्यी फरियाद कर ]
जगत में ग्रान क्या कीना ? प्रमु चरगो में चित्त दीना ?
गरे कुछ सोच तो गाफिल ? यहाँ पर क्या वर्म कीना ॥ घ्रुव ॥
फिरे लाखो तडपने, दीन-दुित्या इस जमाने मे ।
कभी उनकी वजा सेवा, सुयश का लाभ है लीना ॥
पडे मोह-नीद मे प्राणी, जनम ग्रनमोल खोते हैं।
कभी तूने जगाये हैं, वजा कर प्रेम की वीना ॥
न होकर फ़ल तू जग मे, किसी के भी चढा सर पर ।
गर तूर्ण विना काँटा, यह है सबसे चुरा जीना ॥
कमाले "
जग मे, जो चाहे सुख तू प्यारे।
इस्हें ग

# जीवन न गँवा

(तद-वारे तथा बारे तथा वाई रखवा-----)

गैंबाए स यैंबाए न गैंबाए बन्देसा ! जाम प्रमुख्य न गैंबाए बन्देसा ! ब्रोगम्मभूत सुन बेतन प्यारे॥ झांबा।

जम प्रमुख्य न गकाए वन्यया भा -- भूग चुन चुन चुन चया था। अ.च. नूने नरहन पाया है हाच समय दुम धाया है फिराफी प्रस्ते अध्यासा है काज न प्राण पाय से ।

फिर मी घर्म धुलायो है काज न पाए पाप से । प्रभुतास न प्याप् को साधिला <sup>का</sup> करूम पैकाए रे॥ साथे कु**क** न पायेका एक पीक्षे से पक्रताएमा

तू स्वता सुझ पाए को उपकार से यन साएमा।

कर से को करना तुके, फिर हाक कामो आएना।।

कर बर्ग निस्से तेरे यह पाप स्व कट कार्यि।

कीर्ति होगी क्यत में पुलि का पर पाएँग।।

पैकार म गैकार स पैकार क्योंकर कर पर पाएँग।।

--tet--

भलाई कीजिए

[सर्व देनिक पुर्वदेशी शमहत्ते यस बहा कोई--------] भाके दुनियों में बधर कुछ को मलाई की बिएं

भाक पुल्ला नाम कर कुछा या नलाइ काविए।। द्वा। दूर कर मफलत वर्गकी कुछ कमाई कीकिए।। द्वा। पूर्वस्थित पुल्मसे तुमको यह नराम सिस स्था।

पाप से बीवन हटा दिल की सफाई कीजिए ।।

फानी हैं ससार सुख, इस मे न दिल ग्रपना फैंसा ।
पाप से जीवन हटा, दिल की सफाई कीजिए ॥
दीन, दुखिया जो तुमे, मिल जाय, छाती से लगा ।
तन, मन, तथा धन से सदा, उसकी सहाई कीजिए ॥
जीवन सफल ग्रपना वना कर "कीर्ति" जग मे फैला ।
भूले ग्रीर भटके दिनो की, रहनुमाई कोजिए ॥

# जीवन उद्धार करलो

[तर्ज-चले जाना नहीं नैन मिलाके 🗝

नर जीवन का करलो उद्घार, चेतन प्यारे झो०॥ घ्रुव॥ पुण्य उदय से तू ने, नरतन पाया है, विषय और वासना मे, इस को गैवाया है।

इसे खोकर के तू, होवेगा स्वार, श्रो चेतन प्यारे श्रो०॥ कोई न सग जाए, कोई न सग श्राया, मृत्व श्रोर दुख जगके, दोनो हैं घूप-छाया।

इन से बच कर के तू, जीवन सुघार, भ्रो चेतन प्यारे श्रो०॥
प्रभु की वाणी से, सच्चा तेरा प्यार हो,
धर्म के जहाज में तू, मानव सवार हो।

जाना "कीर्ति" जो, भवोदिध पार, ग्रो चेतन प्यारे ग्रो०॥

### उट्टबोधन

[तर्व प्रो पूर नाने वाने वानवा न पून वाना ..... ....]

TO THE PROPERTY OF

कुछ सोच के तुप्पारे भोह नींव में नथीं सीया?

केंद्र के बबने तूने जीवन रचन नवीं कीया। हरू ॥

धव नयन पूत नरके संवार में छंता तू ।

एव मर्थ प्यान तूने पार्यों का बीज बीया।
धीयाने के पानी सम यह बीचन तुम्हाए बाता।

धार बीच में ही बेड़ा तू ने सही बुद्धाया।
मेश्य के पीछे पानन जन कर यही तू बीहे ।

मोह बाल म फैसा चा पद्धारामा और ऐया।
ही कांठि गुस्हारी सिंब नैक काम चरना।

छैप अपने मिन्न ते सुद्धा साम स्मान ।

ही कांठि गुस्हारी सिंब नैक काम चरना।

### धर्म कमाई करना

्याचा चर्चा १९ चर्चा । [तर्ने हाता वर्धांत्रको वाले ~~~~~~]

प्यारे बहु में आने नित वर्ध कमाई करना । नित वर्ध कमाई करना करना ॥ श्रृव ॥ हीरा दा गरफ पाया हाच दुध्य पुत्र काया। किर भी वर्धों वर्ध भुमाया ? पायों में चित्र क्याया ? करना नित वर्ध क्याया है करना ॥



सगी-सघाती प्यारे, स्वारथ विन होते न्यारे, फानी सुख जग के सारे, घर्म ही पार उतारे।

करना नित घर्म, कमाई करना ॥
जीवन मे घर्म कमाना, दीनो के कष्ट मिटाना,
जिस से जगजाए जमाना, ऐसे "यश" गीत सुनाना।

करना, नित घर्म कमाई करना ॥

# इनियाँ वालों से ?

[तर्जं स्रोदित वालो, दिल का लगाना सच्छा 😁 📋

दुनियाँ वालो । पाप कमाना श्रच्छा है ? नहीं कभी नहीं । दिल को प्रमु चरएों से, हटाना श्रच्छा है ? नहीं कभी नहीं ॥ ध्रुव ॥ पाया है नर जन्म श्रमोलक, इस को सफल बना ले । दीन—दुन्वों जो मिल जगत में, हाथों हाथ उठा ले ॥ गाफिल बन्दे । जन्म गैंवाना श्रच्छा है ? नहीं कभी नहीं ॥ श्राया था क्या करने जग में ? पर तू क्या कर बैठा । प्रमु-ध्यान को तूने छोडा, फिरे मान में ऐंठा ॥ मोह में श्राकर, जग में लुभाना श्रच्छा है ? नहीं कभी नहीं ॥ चाहे यदि सुन्व ? करले प्यारे, धर्म - कर्म रोजाना । "यज" सौरम से जग महका दे, नहीं पढे पछताना ॥

समय ग्रमोलक, यो ही विताना ग्रच्छा है ? नही कभी नही॥

### जरा सोच

्[तर्चवार्षको पार्यवद्वा? सबसेना कौन*ः*ः]

जाना तुमे हैं कहाँ ? माया जा क्यों तू यहाँ ? सोल जरा दिल में नादां !

स्तेष बरा दिले में शादा ! बाना मुक्ते है कही ॥ सूच ॥ सुक्तित से तुने नर बाम पासा विपर्यों में लेकिन इसको गैनाया ।

वान-वाम यह को न दर्मा वान-वाम यह को न दर्मा वाना पुन्ने है कहा ॥ इस दुनियों में वो वी है धाया

एक बिन उस को काता हो पाया। विदया का उहुदा नहीं कारवा काना पुने हैं कहीं। 'कीति' बाहे वर्ग कमा से

जाता पुरु ह कहा। 'कीठि'' बाहे बर्ग कमा से प्रीवन यह शावर्ष बना से। वर्ग से सुकारय बानों बहा वाना पुरो है कही।

---



# मनुज से ?

[तर्ज- तेरे प्यार का ग्रासरा चाहना हूँ ] मनुज क्यो जगत मे, फँसा चाहता है ? है दल-दल, क्यो इस मे, घंसा चाहता है ॥ ध्रुव ॥ विषय वासना मे, जनम क्यो गैवाता ? मला लाभ इस से, न क्यो तू उठाता ? त कौडी के बदले, क्यो कचन लुटाता ? यो ही तुभ पे जग यह, हँसा चाहता है।। नाम तूने, भला क्यो विसारा ? मन्जता को तज कर, क्यो पशुता को धारा? तू लेता है मोह, मान, मद का सहारा ! तुमे पाप भजगर, डंसा चाहता है ॥ ग्ररे । छोड फफट, धर्म तू कमा ले यह जीवन मनुज का, सफल तू वना ले । फैला "कीर्ति" को, अमर तू कहा ले । श्रगर मोक्ष मे, जा वसा चाहता है ॥

# OPCER TO SEE

### धर्म कमा लेना

[नर्ज मेरा बह बल है याधारा न कानै विश्व पे-------

मनुत्र साथ हा चन में नृत अर्थ सही पर कमा लेना ।

मिमा जो नर नदान तृत का सफल इस को बमा लेना ।। मुका।

बा चाहे नृक्ष मिन्न कमा में से तक बो बमा लेना ।। मुका।

शमा-मन्तराय सपना कर मुकी चीचन विदा लेना ।।

सन मुक्ष संस्तार के तक्षणार पर निपने सहूद सम हैं।

न देनना जान में इन के स्वयं को तुन कचा लेना ।।

कि हैं तु मानता सपने कसार्थ के तृत्र कचा लेना ।।

सि हैं नु मानता सपने कसार्थ के तृत्र कचा लेना ।।

सि हैं नु मानता सपने कसार्थ के तृत्र कचा लेना ।।

सि सु स्वार्थ के साथी तु दिन इन से हटा लेना ।।

सा सुम कमें में ही वस निमाना साथ है सेरा निमा ।।

सि मान में चाई कहा विशि की सि सेना ।।

सि मान में चाई कहा विशि की सि सेना ।।

सि सेना में चाई कहा विशि की सि सेना ।।

सि सेना में चाई कहा विशि की सि सेना ।।

# जीवन सफल बना लेना

[तर्जंगरी ब जान के हमको न तुम मिटा देना, तुम्ही ने दुनियां मे भ्रान के, जीवन सफल वना लेना ! मानव जन्म मिला है, नफा इस से तू उठा लेना ॥ घ्रुव ॥ मोह-प्रज्ञान की, निद्रा मे काहे सोता है ? विषयो मे क्यो तू, जीवन को श्रपने खोता है? तू धर्म ध्यान को, पूँजी यहाँ कमा लेना मानव जन्म मिला है, नफा इस से तू उठा लेना ॥ सोच जरा, फिर भला, मौका कहाँ यह पाएगा? जो वक्त जा चुका है, वापिस नही वह श्राएगा। तज कर प्रमाद तू, सार्थक इसे वना लेना, मानव जनम मिला है, नफा इस से तू उठा लेना॥ मद, माया, मोह म्रादि तेरे, पीछे लगे सुटेरे हैं, जीवन के सद्गुएगों को जो, चारो तरफ से घेरे हैं॥ फन्दे से इन के प्राणी । ग्रपने को तू बचा लेना । मानव जनम मिल। है, नफा इस से तू उठा लेना॥ भो चाहे ''कोति" तो दीनो के दुख मिटाए जा। जप-तप से शुद्ध जीवन, ग्रपना यहाँ बनाए जा II कर्मों को काट के, मुक्ति को शीघ्र पा लेना। मानव जनम मिला है, नफा इस से तू उठा लेना॥





### धर्म कमाई करले

[नर्ज सम काल गेरा तम बोले मेरे दिल का समा 🕬 🖰 धर्म बाराई करने माई, यह जीवन है दिन चार रै-तरी पल-पल बीते उमरिका ॥ भाव॥ पूर्व पूच्य उद्यय से सुने मानव सन 🖁 पामा इस की सफल बना के नाफिन ! हाब समय भूम बाबा । वर्ध कमाई करने माई, यह जीवन है दिन चार रे-तेरी वन-पत्त बीते जमरिया ॥ र्दंध कर मौद्ध माना में जिसने नरहन व्यर्वशैवामा भोने नाना कुन उसी ने अन्त समय पद्धताया। वर्ध कमाई करने माई यह वीचन है दिन चार रै-तेपी पन-पन बीते उमरिका ॥ जिसके जीवन के फरा)—करा। में धर्म रंग है कामा "मच" धीरण फेना उसका ही धजर भगर पद पामा। वर्ग कमाई करते माई यह बीवन दिन चार रे-वेधी पश-पश शीवे उमरिया ॥

# मानव नही, देवता

कुछ धर्म कमाई करले, नर जीवन का यही तो सार है। तज धर्म-घ्यान, क्यो करता, तू मोह माया से प्यार है।। घ्रुव ।।

फिर कैसे तेरा उद्घार है, जब नैया तेरी मंभधार है।

[तर्जं अरासामने तो मा, मो छलिए <sup>।</sup> छुप छुर

पूर्व पुण्य उदय से तूने, नरतन रतन यह पाया है। विषय भोगो में फँस कर तूने, इस को व्यर्थ गँवाया है।।

विना नेक करम के वन्दे, कभी होगा न वेडा पार है।।

राम भी चाहे, दाम भी चाहे, ऐसा कभी न हो मकता।

दो नावो पर, चढ कर मानव, पार कभी न हो सकता।

वस यही जगत व्यवहार है, यहाँ कमों का खुला वाजार है।

इन्हें जीतने से होती जीत है, श्रीर हारने से होती हार है॥

मोह माया ने नुक्तको मानव, चारो तरफ से घेरा है।

घर्म बिना मानव जीवन मे, छाया घोर श्रघेरा है॥

वस, धर्म ही तो आधार है, "यश" धर्म से जिसका प्यार है।

वह मानव नहीं, है देवता, उसकी पूजा करे ससार है॥

### करले धर्म प्यारा

of the Real Property lies

[सर्वध्य संशानीत शहारा नेरे बचन मुख्यों -- ---]

वर्म विना कीन सहारा ? प्यारे सबन । कर से वर्म प्यारा ॥ ध्रुव ॥

प्यारसक्ताकरसंसम्पाधाः भूव पूर्वे पुच्य उदय श्वया

मुक्त को नरतन मिन गया।

पैत कर वहां मंद्द की हारा वर्ग विना कीन सहारा μ

माडका मोह— मान तू

कर प्रश्नुका भ्यान सू। जिस से जयत से पाएगरा\*

वर्भ विना कौन सहस्य ॥ वर्षि वाहे उद्धार को ?

कर सदा उपकार को । ऊर्ज्या को जीवन गुम्हारा

कना वन जावन पुन्तुस्प वर्म जिना कीन सहारा 'फीर्टि' जन में कमा

पाप छ श्रुद को श्रमा। पूजित हुन्। जिल कर्म भारा

वर्ग बिना कीन सहारा ॥



# यों ही न गॅवा ?

[तर्ग-मेरा दिल यह पुकारे ग्राजा ] कुछ धर्म कमाले प्यारे ! जीवन यह बनाले प्यारे !

मिला तुक्तको यह समा ; इस को यों ही न गँवा ॥ ध्रुव ॥ मोह की नीद में क्यो पड़ा सो रहा ? लाल श्रनमोल सा यह जनम खो रहा ?

जुरु श्रव भी सभल, सीघे मारग पे चल,
कुछ लाभ उठाले प्यारे ॥
जर - जमी व मका साथ मे क्या गए?
मरते दम तो सभी कुछ यही रह गए।

सारा फानीहै जहा, इस से दिल को तू हटा, उपकार में ला ले प्यारे ॥ तोड दे ऐ बशर मोह के पाश को । छोड दे क्रोघ को, लोभ को, श्रास को ।

> "यश" सौरभ फैला, कर्म-मल को जला , भगवान कहा ले प्यारे ॥

### मभु नाम सुमर

The money

[तर्व वव तुन ही नहीं पश्ते पूर्तिकों बह -----]
कर धर्म धरे प्रार्थी । को शुद्धि को पाता है ।
वो लास से नरतन से यह काम से स्थाना है।। प्रव शा
मून मात तिता दारा सब साधी है। व्याप के ।
परते के समय उन को कुक काम न धाना है।।
धन सहल भटारी धीर सूच--चेशक बुनियाकी।
धन सम के तुने कर से एकाकी ही बाता है।।
दुनियों का मना तर सुन्त्य चाहे स्थार प्यारे ?
कर्तव्य के तथ से तथ माही पीके हटाना है।।
कर सप्तम मन्य धनना महका स्था सीरम को।
प्रमु नाम सुनर जिसने नुने दार लगाना है।।

### मिले शिव द्वारा

[क्षेत्रव पुत्ती वसे परवेष कवा कर ठेड यो--------]
बु वर्ग से कर के प्याद, बन्ध से मुकार-धा चेतान प्याप: 'वीवन है जाव तुम्हारा।। प्रव ॥
वत---वैमन के मण्यार समी
है सार्व का संस्था समी ।

को पार छतारे, धर्मही एक सहारा कीवन है जाम तुम्हारा

ıt



गीत

ससार मे क्यो भरमाया है ? क्यो प्रभु का नाम भुलाया है ?

ा प्रमु का नाम भुलाया ह*ै*। यह नाव हवती जाय. बी

यह नाव डूवती जाय, वीच मँभधारा , जीवन है जाय तुम्हारा

यदि धर्म तथा उपकार करे , तो "कीर्ति" चहुँ दिशि मे प्रमरे।

मिटे जन्म-मरुग का दुख, मिले शिव-द्वारा ,

11

जीवन है जाय मुम्हारा !!

# धर्म से चित्त लगा

[तज-भो चन्दा । देश पिया के जा मो

ग्रो गाफिल <sup>।</sup> घर्म से चित्त लगा।

प्रभुताम से मन मदिर मे, श्रातम ज्योति जगा।। ब्रुपा। माया ने तुक्क को है घेरा,

छाया चारो श्रोर श्रन्धेरा।

ज्ञान-दीप प्रगटा, श्रो गाफिल । धर्म से चित्त लगा।। चाहे सुख ? कर नेकी प्यारे,

नर जनम यह तू मत हारे।

इस को सफल बना, ग्रो गाफिल । धर्म से चित्त लगा॥ दीन-दुखी की सेवा कर के ,

दया-धर्म से भ्रन्तर भर के।

"यश" सौरम फैला, ओ गाफिल । धर्म से चित्त लगा॥

**永三二章建建** 

### धर्म से वेड़ा पार है

[नर्श दिश देकरार है सार्थ बहार है, याना मरे--------]
पर्स ही तो सार है धर्म से देहा बार है। हिना-पर्स - कर्म के यह दिल्ली केकार है। हाज ॥
भीवन सि विद पर्स न होता धीर कही बचा होता रे?
वाच-पद्ध ने प्रेस कर हाली गासा में ही योता ॥
धीवन यह बहुता बज़ा है, वा बाहे को कर से तू।
सीवन नहीं हम सागर को, सुहुत जल से मरने ॥
मात पिता तुन वारों सारे, सहलव का संसार रे ॥
सात पिता तुन वारों सारे, सहलव का संसार ता
दीन करों की सेवा कर के पोवन सुक्त बनाना रे।
कर सातम करनाए। जानत में "यदा" सीरम एंजाना॥

धर्म की शरण में घाधो



जगत उद्यान मे जो भी, खिले हैं पुष्प मन-हारी।
सभी मुर्फाएँगे पल मे, भला फिर मान क्या करना?
करूँगा श्राज या कल बस, इसी मे जिन्दगी वीती।
भगर सुख चाहिए जग मे, सदा ही पाप से डरना?
जगत सारा ही भूठा है, केवल सच्ची है जिन-वाणी।
जो चाहे "कीर्ति" जग मे, प्रभु का घ्यान नित धरना?

# धर्म कमालो

[तज- भजन बिना बाबरे । तूने होरा जन्म "]
तू तो कर ले धर्म चित्त लाय, जवानी तेरी ढल रही ॥ घ्रुव ॥
सत्पुरुषो की सगित मे आ, ले प्रभु का धुम नाम ।
भवसर बीता जाए बन्दे । कर ले धर्म का काम ॥
मात—पिता, सुत कुटुम्ब, कबोला, भूठा है जग सारा ।
वक्त पढे पर काम न आएँ, छोड चलें मँभधारा ॥
धन-यौवन पा खुशो मनावे, ज्यों धन लख कर मोर ।
एक दिन ऐसा आवे सब कुछ, पढा रहे इसी ठौर ॥
दीन दुखी की सेवा कर के, मन को विमल बनाय ।
दया धर्म से प्रेरित हो कर, सयम पथ भपनाय ॥
चार दिनो यहाँ चाँदनी, अन्त अन्धेरी रात ।
भव तो धर्म कमालो, तुमको "कीर्ति मुनि" समभात ॥



### A STATE OF THE STA श्चगर सुख पाना है ?

[सर्थ- पाग्र मा नीत मिखन के तू यपनी समन के प्राप्तान

किए पर कर्म लगन से सवातन – मन से

मगर सुका पाना है।। धाना।। जीवन कोहा जब में तुम्हारा कर को इस को सफल !

मही तो पश्चदायोगे फिर प्यारे, जब बाए वक्त निकल ॥ तिरेगा करमन से मसु के सुमरन से

भगर सुख पाना है। नन वन बौबन समिर सभी हैं फिरसन काहे सुभास?

मंत्र कुछ तकी रह कावेगा प्यारे संगत कुछ भी काय॥ सेवा दीन की बन से तूकर से गुद्ध सन से

धमर मुक्त पाना है।। कीर्ति चाहै तो वर्ग कमा ने शाच नहीं वस जाय। वर्म से इ:श-संकट भिट जाए सजर धमर पद पाम।।

प्रीती हो तेशी मुखन से सनास**न्य**न से भगर धन्न पाना है।

## मभु गीत गाभो

[तर्ज कि-किन बरके बावरणा जरत हवाएँ छाई -----जीवन जाय तुम्हारा रे धर्म की कर के प्यारे---सफल बनायों गायो प्रमु गीत गायो ॥ ग्रामा पुच्योदय है तुम ने नरतन पामा है, पामा है मोह-मावा में फ्रेंस कर इसे गैवाया है गैवाया है।



समय सुनहरी श्राया रे. कर के शुभ कर्म जगत मे—
धर्म कमाग्रो, गाग्रो , प्रभु गीन गाग्रो ॥
यह ससारी वैभव सारा फानी है, फानी है,
काया, माया, यह भी श्रानी जानी है, जानी है।
कौडी बदले कचन को, काहे लुटावे प्यारे—
धर्म कनाग्रो, गाग्रो , प्रभु गीत गाग्रो ॥
प्रभु नाम ही एकमात्र श्राधारा है, साधारा है,
दान, धर्म ही केवल यहाँ तुम्हारा है, तुम्हारा है।
"कीर्ति" चाहो जग मे जो ? पर उपकार कर के—
धर्म कमाग्रो गाग्रो , प्रभु गीत गान्रो ॥

# जो चाहे सुख होय ?

[तर्झ- रिंबरे के पछो रे लेरा धर्द न जान कोय ]
दुनियाँ मे प्राणो रे अपना जीवन व्यर्थ न खोय ।
धर्म कमाई कर ले प्यारे, जो चाहे सुख होय ॥ ध्रुव ॥
पूर्व पुण्य उदय जव आया, तू ने मानव तन को पाया रे ।
इस नरतन से लाभ उठा ले, जो चाहे सुख होय ॥
मदमाती यह तेरी जवानी, स्वप्ने की सी राम कहानी रे ।
इस से तू उपकार कमा ले, जो चाहे सुख होय ५
दुनियाँ के यह लोग निराले, तन के उजले मन के काले रे ।
इन से अपना आप बचा ले, जो चाहे सुख होय ॥
जीवन यह आदर्श बनाना, "यश" सौरभ से जग महकाना रे ।
सेवा—मन्त्र को तू अपनाले, जो चाहे सुख होय ॥

धम कमाना

[तर्जवन पर को इतर पुड़ केरे, यो-------] मरतन से जाम स्टाना सो कर्ला! को काहे तूसुक पाना ? जीवन में वर्गकमाना ॥ प्र

भो भाहे तू मुख पाना ? जीवन में वर्गकमाना !! प्राव ।। यह भीवन कायण की पुविमा गक्तते समे न देरी ! भर्मकमा कर केश मानव ! मिटा भौरासी फेरी---

वर्ग करा कर के पू नागव ! । नटा चाराश करा~ मट बन चा चतुर संयाना !। घो बन्दे ॥ नदी-नोर-सम यह योवन है प्रति-तन बहता बाए ।

धन्य-वन्य है शाली वह को इस छेताथ उठाए॥ पूजेगा उसे वामाना ॥ यो वन्ये ॥ कीन-पूजो को पाएका में छेवा उन की कर के।

यधं सीरम फैस। कर करों। शब-ब्राम पार उत्तर ले ॥ युष्कर्मको कुर सरामा ॥ सो करो

पुराय विला [तर्वे एक भर का है लहाना सेवरर वित्र केण ------]

भार विन का यहाँ बस है मेता। मूळो दुनियाँ का कूळा फलेला॥ छुप।।

तू ने मरताम धमोलक को पामा विषय मोर्गो में काहे गीवामा ? साथ चलता क्यों पापों का ठैना

मुठी दुनियाँ का मूठा क्रमेशा ॥ यह ठाठ पड़ा सब रहेगा

साम देरा नहीं कोई देना ≀

जाना तुभ को है जग ने अवेला, भूठी दुनियाँ का भूठा भमेला॥ घर्म पूँजी जहां मे कमा ले, जीवन ग्रपनासफल तूवना ले। श्राई—ग्राई है "यश" पूण्य वेला भूठी द्नियां का भूठा भमेला॥

# ले पद निर्वानी का

तिजे रेशमी शलवार युक्ती रासी या चेत, भरोसा नही यहाँ जिन्दगानी का । नही सहाई कोई, धर्म विन प्राणी का॥ घुव॥ मोह-माया की निदा मे, क्यो गाफिल हो कर सोता ? मसार के इस फफट मे, क्यो जन्म ग्रमोलक खोता॥ नही घर नानी का?

नश्वर है जग मे प्यारे । यह काया-माया तेरी। है बादल की सी छाया, जिसे मिटते लगे न देरी॥ तू बुलयुला पानी का॥

सव छोड के माल-खजाने, तुमे एक दिवस है मरना। भूठे वैभव का प्यारे फिर मान भला क्या करना ?

या मस्त जवानी का॥

जग मे "यश" सौरम फैला, जीवन को सफल बना कर। शूम ध्यान तथा जप-तप से, कर्मों का मैल मिटा कर।।

ले पद निर्वानी का॥

कोई नहीं तेरा

[तर्ज बहु बनिना है यहां जम का सनाना किस----------] सूकर से शुभ करम प्यारे ! कोई जम में नहीं देखा।

तू कर के मुख्य कर चार जिल्ला के मही तैया । अद्वा । आप्ता कर सार नर सब का नोई बम में मही तैया । अद्वा । बौराधी साध्य योगी में फिरा शटकत बारे कतन ! मिला सह पुत्र्य से नरतन मिटा तू अव-अमरा केया। बर्म से मोला पाता है पाप नकीं में ने बाता।

क्षत सु श्रीमा पाठा है पान प्रकार के नाहि। इसी दे पान एक करके लगा में कर्म में में देता। स्वा क्षत स्टब्स के पण में प्रहिसा झार ले दिल में। ज्ञान ज्योठि चणा कर के मिटा सङ्घान — धन्येरा॥ स्मा इस बान चीर सेवा एवा परमार्थ में प्यारे।

बहु चीचन लगा ये भीर, छोड़ सम्बन्ध मैं-मैरा।। चहाँ में 'कीर्ति' चाहेतो ? मिरा वे कर्मके मलको। यही मुक्ति कामार्ग है कि विस्तुपर है क्यम देशा।

नश्चा कृष्ण का माग है कि विवेद पर जागृति-सन्देश

[तर्म प्राचान व क्यों है चुनियों मेरी """ "] दुनियों में क्यों कैसा है ? घाया को, यह गया है। इस सोच के सुध्यारी नण्तन सुक्ते निका है। अस्य

हुए धीम के तू जारे! नग्जन तुम्हें मिला है। श्री व ॥ यह जिस्सी के दिन में पल—पल में जा रहे हैं। एक बार जो गए फिट, वापिस न का रहे हैं। कर बर्ग—क्यान प्यारे! माहे बनर पला है।। बन बाम महल माही रल-बोहे या कि हालों।

वन भाग महत्त माड़ी रच-वोड़े या कि हाची । समी संवादी तेरे कोई नहीं हैं साबी ॥ गीत हैं

वही साथ देगा केवल, शुभ कर्म जो किया है।। को चाहो इह जगत मे, ''कीर्ति'' हमारी छाए ? उस की ही होती पूजा, दुख जग के जो मिटाए॥ उपकार से ही जीवन, धादर्श यह बना है॥

# धर्म से चित्त लगाना

तिर्जेगम दिए मुस्तिक्ल, किलना नाजुक पाया नरतन रतन, नेंक भ्रपना चलन-तुम बनाना, प्यारे ! धर्म से चित्त लगाना ॥ वीर भगवान को सच्चे निज भान को-ना भुलाना, प्यारे । धर्म से चित्त लगाना ॥ध्रुव ॥ घन - माल यही सब रहेगा , साथ कुछ भी नही जा सकेगा। सिर्फ ऐमाल को, नेको बद खवाल को-सग जाना, प्यारे । धर्म से चित्त सगाना॥ धर्म - पूंजी जहाँ मे कमा ले , पाप -- मार्ग से खुद को बचा ले। तज दुराचार को, करना उपकार को-तुम रोजाना, प्यारे । वर्म से चित्त लगाना ॥ दीन - दुखियों के दुख मिटा कर, विश्व मे ''कीर्ति'' को फैला कर। कर के सफल जनम, काट भाठो कर्म -

मुक्ति पाना, प्यारे । धर्म से चित्त लगाना ॥

### प्राणी से ?

[तर्ज मेरा विस तोवने बाल भरे विस की बुधा --------

बस्त जैजाल में प्रीस कर हुमा पनतान क्यों प्राणी ? मनुत्र तुन पात का तुने प्रश्रे का ब्यान क्यों प्राणी !! प्रद्रा !! प्रताद ब्यवहार सं पढ़ कर तुमें क्या मिन पदा प्यारे ? स्त्री स्वतक्त के साभा है हुया है रात क्यों प्राणी !! मनाई से सार है तैया हुमा वैमान क्यों प्राणी !! की काया तुनक तेरा यहाँ बच साथ देती है !

चर्स से पार है निया हुया वेशान क्यों प्राणी।।
नृधी वाधा तनक देता यहाँ जब ताथ देती है।
ने निर्माण काम कर कहना किर सिमानन क्यों प्राणी।।
मना नृज्ञेद वर्गों करता निष्माण कार्यक हो होने।
नृज्ञाकर छोड़ देता है, जने प्रश्नान क्यों प्ररणी।
क्या गिंव वर्गों के तही है।
क्या मांच वर्गों के तही किया।
नाम साथा ने कींड दूते प्रश्नु गुण-सान क्यों प्ररणी।

### नक्षर जीवन

[वर्ष इका में बहुना बाद, मेंस बांक दुध्यूटा वक्त मक ......] बीकर यह बीता बाद, कुछ करी कमाई बादे की। गुरुवेद निर्मात्वक सम्मार्थ कुछ करी कमाई बादे की। प्रत्य स कमा-कमा के पुत्र कमी हैं पासा तरहत प्याप्त ।

कर भी तुने विषय - भोग भे उस कर इसका हारा ॥

是 111

गीत । १६ वर्षा वर्षा ।

धर्म-कर्म से नेह तोड कर, करता है मन मानी। कर-कर जुल्म अपार अरे । तूने पोई जिन्दगानी॥ सूर्य चढा गाफिल नितना ? अब तो उठ धर्म कमा ले। कर जीवन उत्थान जगत मे, "यश" मौरम फैला ले॥

# रवारथ के सब मीत

ति चै देखी भूठी श्रीत जगत की, देखा भूगी

स्वारय के सब मीत, जगत मे ॥ घ्रुव ॥ मात, तात, सुत, वहन या श्राता, म्वारयमय है जग का नाता । स्वारय की सब प्रीत, जगत मे ॥

फल-युत वृक्ष पर पछी आएँ, शुष्क हुए पर पास न जाएँ।

यह ही यहाँ की रीत, जगत मे ॥ सुख में सब जन प्रीति करते ,

शोध्र ही सारे पीछे टरते ॥ जाए सुन्व जब बीत, जगत मे ॥

दुनियाँ एक मुसाफिर खाना , इस मे जीवन नहीं फँसाना ।

सन्त कहें मन जीत, जगत में ॥ धर्म-ध्यान से चित्त लगाना , जग मे "यश" सौरभ फैलाना ।

गा लो प्रभु गुरण गीत, जगत मे ॥

### धर्म कर ले

### पे सज्जना ?

[ध्यं केरे भवी ने कोर किया मेरा गण्डा बा----------

बाम में तुने माले बता क्या सिया ? काम सम्ब्रा क्या किया? है सक्बमा ॥ प्रका साकों पूढे माई हैरे, ऐसे किन एस्ट हैं। मीर हूं मके चड़ावें पूछता न बात है। करता है पाप, नही चाहता भलाई तू।
थोडी सी भी देर को, नही छोडता बुराई तू॥
जीवन सुकृत्य विना, हो रहा उजाड है।
शीश पर मुसीवतो का, छा रहा पहाड है॥
विश्व में चमकना वन के शाफनाव तू।
"कोर्ति" की सुगन्य को, फैलाना वन गुलाव तू॥

# दूर तेरी नगरिया

तिर्ज नगरी-नगरी द्वारे द्वारे ढँढूँ रे सावरिणा पल-पल कर के तेरी प्यारे। बीत रही उमरिया। जल्दी-जल्दी कदम वढा तू, दूर तेरी नगरिया ॥ घृव॥ पूर्व पुण्य उदय से तूने, मानव तन यह पाया है, ग्रव भी चेत जा भोले प्राग्ती, हाथ समय गुभ ग्रायाँ है। मुक़त जल से भरले प्यारे । जीवन की गागरिया, पल-पल कर के तेरी प्यारे ! वीत रही उमरिया ॥ भूठा है धन-वेभव सारा, इस ने साय न जाना है, इस ग्रस्थिर जीवन मे केवल, धर्म ने साथ निभाना है। करना हो तो करले जग मे, वनता क्यो वावरिया, पल-पल कर के तेरी प्यारे । बीत रही उमरिया ॥ दानवता तज कर के जिसने, मानवता श्रपनाई है, दया, ग्रहिसा, विश्व-मैत्री से, जिसने प्रीति लगाई है। उस ने 'यश" स्रौत्य फ़ैला कर, सफल करी जिन्दहिया, ेरी प्यारे । वीत रही उमरिया ॥

# कब कर वे

### [नर्वे बल वह सारे पछ| कि सब बढ़ देखें --------]

**दु**म्ह कर के के करते <sup>†</sup> कि जब में तेरा हुआ है बाना ॥ झे कर पूर्व पूच्य जन्य में मूने मानव तन है पाया का नेता पूछ केर कमाई हाय समय ग्रूम भागा। पर तुने जग म्हमन में बदि यों ही इसे गैंबाया फिर दो तुम्स को कर मन-मन कर हाम पढ़े पछताना॥ मात पिता यन भूद्रस्य कवीला कोई न दायी तैरा भार दिनों की भगक भौदनी शन्त में भोर प्रन्मेख । किर क्यों कैस कर शोह-नामा में करता नेप-नेप आन - नेण से देश दावरे ! सपना कीन देनाना ध माह नीद से आग जा प्यारे । नानवता पपनासे दीन दूरी की छंवा कर के बीवन सफल बना से। "यग' सीरम फैना कर जब में धजर धमर पर पा से ॥ इस से मुक्त को बाद करेगा नार्थी वर्ष समाना ॥



## इनियाँ मुसाफिरखाना

[तज रेशमी घलवार कुर्ता जाली का

पगले <sup>1</sup> दुनियाँ देख सुमाफिरखाना है । कर ले कुछ शुभ काम, धगर सुख पाना है ॥ घ्रुव ॥ कितने-कितने वलशाली, श्राए ग्रीर जग पर छाए <sup>1</sup> लेकिन उस काल वली से, हर्गिज ना वचने पाए ॥

हुए वो रवाना हैं॥

धन, यौवन, मोह, माया मे, फँस कर क्यो निज को भूला ? नश्वर इस तन पर मानव, क्यो गर्वित होकर फला ?

नही सग जाना है ॥

ढल गया, चढा जो एक दिन, जो खिला वही मुर्भाया। मानव वन कर के जिसने, मानवता को भ्रपनाया॥

वही तो सयाना है ॥

"कीर्ति" जग मे फैला कर, जीवन श्रादर्श बना ले। नित धर्म,-घ्यान, जप—तप,से,कर्मों की मेल मिटाले॥ जो शिव पुर जाना है॥



### भात्म ज्योति जगा

तिर्व ना स्रवि यह शोता चौबी भाने वर्षन ····· मुठी जनकी माना प्यारे है बादक की छामा । इत से तू जिल हराने कुछ जय में वर्म कमा से ॥ ध्रव ॥ पुष्प तदय याया तुने नरतन पाया को मिले न वारम्बार। माम तु उठा में प्यारे ! सफल बना से प्यारे कर के पर उपकार ॥ भूडी अन को नाया प्यारे है नावल की ह्याया । इस से तू जिल हटा से कुछ बग में बर्म कमासे ॥ जितने भी संगी स्मारे स्वार्थ के मीठ सारे, काई न रासन हार। वर्म ही है भीत तैया करत की पार बेहा सक्या तारन हार ॥ मुठी करू की नावा प्यारे है बादस की छामा। इस से तृत्रित हटा से कुछ जग में धर्म कमासे ॥ मोह भी भर्यों नीद सोठा समय बनमोल कोता जाग घरे तुजाय। विषय विकार यह करत है क्वार तुत्याग क्वां को त्याम ॥ मूठी बन की माया प्यारे हैं बादक को छाया । इस से तुनित हटा ले कुछ बग में धर्मकमाने । कर उपकार निव बीवन धुमार विश्व से हो तेरा कस्यासा। 'फीति' कमा के भारम ज्योति को बगा के बन जा तू जग में महान ॥ मूठी अपन की मामा प्यारे हैं बादम की छामा । इस से तूरिकाहटा से कुछ अपन ने अर्थकमासे ॥

## कीन यहाँ पर है तेरा ?

[तर्ज- वृन्दावन मा कृष्ण बाहैया सब का श्रीवों का

स्वारय की है दुनियाँदारी, कीन यहाँ पर है नेरा ? मोच-समभ श्रो भोले प्राणी । करता है क्यो मेरा-मेरा ॥ ध्रुव ॥ नश्वर तन, धन, ग्रौर यौवन पा, क्यो गर्वित हो फ़ला है ? माया-मोह मे फँस कर मूरख । प्रभु नाम क्यो भूलाहै ? वर्म कमाई कर ले गाफिल । मिट जाए जन्म-मरएा का फेरा। स्वारय की है दुनियाँदारी, कौन यहाँ पर है तेरा ?॥ सत्य, शील, सन्तोप-धर्म को, तूने बिल्कुल छोड दिया ! सद्गुण तज कर गाफिल तू ने, दुर्गण से नेह जोड लिया। कोच, मान, छन छ द मादि ने, यहाँ जनाया है डेरा । म्वारय को है दुनियाँदारो, कौन यहाँ पर है तेरा ॥ मद्गुरु की ले शरए। वावरे । जो चाहे सुव पाना तू ? जीवन मे शुभ कर्म कमा कर, "यश" सौरभ फैनाना तु। जिस से जग मे छाए, "कीर्ति" टूट जाए कर्मों का घेरा। स्वारय की है दुनियाँदारी, कीन यहाँ पर है तेरा ?

# भेराग्य बारा-मासा

[तर्क सुनो-नुनो पे बुलियाँ बाजो । बाजू की यह समय------]

निज जीवन मावर्षं बना से पता नहीं कवं चल देश हैं। नहीं साम जाएगा कुछ भी पाप-पुत्र्य ही संग लेगा है।। प्रजः।

नीम चेत काना भन्य प्रालो ! घनशर मीका प्राया है। पूर्व पूष्य जन्म के प्यारे ! तुन नरतन प्राया है। हर हटा कर जग---फर- को, जीवन सक्त माने से। मने जहाँ तन प्यारे प्राणी ! जन में वर्ष नमा से।

#### वैग्राख

वैद्याल बैठ कर प्रयु—समन कर को कार बाग-वाबन। देवा में युट बा सूचारे । युन दीनों का करूरत (। देश—बाम की बीम बेदी पर हैंथ—देंद प्राणु काना। बीबन दीवक जला— बला कर बागे करम काना।

#### भ्यप्ट

क्येप्ट व्योतना पीच इतियाँ सित युष्कर गहलाता। भीर नहीं प्राएगे जय थे को विजय पीच पर पाता॥ मन इन को सरवार कहा को इस को वस में करता। भीवन सप्ततं कर के सपना वह पोप — पद्क को हरता॥



### श्रापाद

भ्रापाढ, श्राकवत मे प्रांगी को, घर्म साथ है देता। धार्मिक जन भ्रपनी, जीवन नैया को सुख से खेता। जो धर्म छोड देते प्रांगी, वह भ्रन्त समय पछताते। किन्तु किए कर्म उन के, हैं फिर वापिस नहीं भ्राते॥

### श्रावग

श्रावरा, श्रवरा करो गुरु-वार्गी, जो काटे भव — फन्दा । बिना श्रवरा सच्ची वार्गी के, जीवन होता गन्दा ॥ नहीं कुसगित में पढ कर के, बीज पाप के बोना । बरना श्रन्त समय में तुम को, श्रवश्य पढेगा रोना ॥

### भाद्रपद

भाद्र, भरोसा इस जीवन का, नही जरा भी करना ।
कमल — पत्र पर श्रोत विन्दु सम, इस को प्यारे लखना॥
यह जीवन कागज की पुडिया, वूँद लगे गल जाए ।
पता नही इस नश्वर तन का, कव धोखा देजाए ?

#### भारियन

धारिकन प्राधा — तृष्णा दोनों धव — जब में दुःक दाई। इन दोनों छे नाता तोबो सोबो समझो माई ! यतन वर्त में तुष्ट को प्यारे !यह दोनों के जाएँ। प्रपने चंपुक में फैशा — फैशा कर नुष्टको सुद्ध कमाएँ॥

### फार्सिक

कादिक, कर्म तेच बैसा होगा बैसा फल पाएगा। बोएगा यदि पेड ब्यून तो साम कहीं से काएमा ? पुक्र—पुत्रम का मिलना प्यारे ! कर्मानुसार होता है। इसर — उसर किर प्राएगे यो ही व्यर्थ समय कोता है।

#### मार्गशोर्ष

मार्गकीर्प माता आता शव स्वास्य का है नाता ! वब दुन — एकट धान पढ़े तब काम न कोई माता ॥ पत्त भर को यह विक्ती चौक्षनी धाना धन्य अन्येरा ! इस स्वप्ने से संस्तार में प्रस्त क्यों करता मेरा—मेरा ?



### पोप

Contract of the second of the

पोप, परदेशी मानव तू है, स्थान तेरा है मुक्ति । किन्तु इस ससार मे तुभको, खेंच रही है शक्ति ॥ फिर क्यो ग्राकर इस सराय मे, प्यारे । ग्राज लुभाया । चल ग्रव जल्दी कूच करो, सन्देश काल का ग्राया ॥

### माघ

माघ, मात्र धर्म रक्षक है, क्यो नही इसको करता ? फैंस कर ससारी वन्धन मे, पाप—मार्ग पग घरता ॥ धर्म श्राराधन कर ले प्यारे । जिस से हो छुटकारा । दुखो से हो मुक्त यह, सुख पाए श्रारम नुम्हारा ॥

### फाल्गुग

फालगुएा, फिक करो भागे की, जहाँ है तुम को जाना । गाफिल क्यो वठे हो ? जल्दी, सफर सामान बनाना ॥ जीवन ज्योनि जगा जगत मे, "यश" सौरम फैलाग्रो । कर्म—वन्ध से पा छुटकारा, सिद्ध — बुद्ध हो जाग्रो ॥

### -4446-41-84164414444

वि हँ स सी लि

### म्मु से प्यार हो गया

(होने को न्यूने कियों ने धार हो नया खार हो न्याना) मो न्येरा चीनन सुवार हो यया लुधार हो सया प्रदुष्ठे प्यार हो बया प्रदुष्ठे प्यार हो स्वा ।। मन।। हुना किरता वा चम में सुना कर

कोमा निपमों में नरतन को पा कर।

मुद्र ज्ञान दिया त्रव मान हुमा कुछ वर्ग किया मीम्मिय वीवन सुवार हो तथा॥

बीत-पुलियों का वन पुरूष निटाया और परिवर्ते को कैंगा प्रकास।

भार पाठा का जना चलगा। पाना छच्या नजा दूर मानी कथा वस्त छफ्त हुमा स्रो जन्म मेरा जीवन सुवार हो गया।

बब दुर्नुख बीबन से हटाए

भीर सद्भुश हृदय में अपनाए॥

द्वीटी पाप वटा प्रश्वकार हटा वर्ग प्रानु प्रगटा क्रो-----नेरा वीवन सुवार हो गमा॥

"कीर्ति" है हैं अन में धारी ना पहीं सब कर्म की नीमारी।

ता पही सब कर्म की शीमारी। कोड़ा मोह-मात है एक प्रमुख्यान है पाया सिक-स्थान है

को .....मेरा जीवन सुबार हो यसा॥

## मत्संगति करो

[सर्वे पात्र समासम सुपा, हे यही जिल्ला 😁 ]

होगा सफन जनम, मय निटेंगे भरम, मराग हारा। सन्मगति करो बन्धु प्यारा ॥ प्रुट ॥ पुष्य मारी तुम्हारा हुया है, तुम को नरनन रनन जो मिना है। मन्त का मग कर, पाप कर्मों से छन, पा शिव-हाना॥ सन्मानि करो बन्धु प्यारा॥ सन्सगित पार उतारे, काम विगडे सभी है मुवारे। मिटे दुव सदा, मिले नुत्र सदा, सत्वग हारा॥ समगति करी बन्यू प्यारा॥ म्बाति बूँद पडे सीप माय, उसका मुदर मोती वन जाय। जीवन बृद्ध बने, श्रौर जग का मिले, मट किनारा॥ सत्त्रगति करो वन्त्रु प्यारा॥ जिन ने चत्सग से नेह लगाया, उसने अजर अमर पद पाया। सत्त्वन जी करे, 'यश' उम का प्रसरे, जन में भारा॥ चन्चगति करोू ---



# THE THE

#### स्वतन्त्रता

विश्व के दिस के दिस है स्था है कि है जिल्ला के कि सद से बुरा 🖁 जीना मित्री ! परतन्त्र हो कर। मरता भी है य बस्कर मिनो ! स्वत न हो कर।। प्र व ॥ परतत्त्रकता के संग में यदि हो सूका का प्यामा? उस को कभी न पीना सम चाहे वेले काला।

विष का भी पान नरना सक्दा स्वतः व हो कर॥ मिध्यास मेबे सुन्दर, बाहे को हमबा-सोहन बनकर बुनास काता अच्छा न भोत मोहता

पत्ती से पेट भरना सच्छा स्ववन्त्र हो कर ॥ कमक्दाद था अधि की होने पोबाक शत में परतन्त्रताको फिरभी इस्तिक म साना मन में।

कट्टर स्वदेशी सेना अच्छास्त्रतस्य हो कर ॥ परदान्त्र बन निर्में यदि तुम को महम घटारी इस से कभी न इन्जित होगी यहाँ तुम्हारी।

टूटा सा मर्जेपड़ा भी अच्छास्वतन्त्र हो कर ॥ स्वतन्त्रका पे कन सन, बन सब निसार कर दो सूबन्य "यक्ष" वर्गकी वन-वन में बीर ! भर को।

भीवन सदा दिहाना अच्छा स्थतन्त्र क्षो अर ॥





## कर्म-चक

तिजं कल जेहडे मन लक्खपती, अन पत्ले कोई .

कर्म वडे वनवान जगत मे, भेद न कोई पाया। इन कर्मों ने फैमा जाल मे, सारा जगत नचाया॥ मैं कोई भूठ वोलिया? कोई ना। मैं कोई कुफ तोलिया ? कोई ना। वस फिर धर्म कमा लो, प्रभु जी के गुए। गा लो ॥ ध्रुव ॥ हरिश्चन्द्र कर्मों के कारण, बीच वाजार विकाए। पाँचो पाण्डव, द्रोपदी रानी, कप्ट श्रनेक उठाए।। मैं कोई फूठ वोलिया ? कोई ना। मैं कोई कुफ तोलिया ? कोई ना। वस फिर धर्म कमा लो, प्रभुजी के गुग् गालो राम - लखन और जनक दुलारी, गए बनो के माही। सेठ सुदर्शन कर्मों कारएा, विपदा वडी उठाई ॥ मैं कोई मूठ वोलिया ? कोई ना। मैं कोई कुफ तोलिया ? कोई ना। वस फिर धर्म कमा लो, प्रमु जो के गुए। गा लो ॥ कर्म - जाल को जिस ने तोडा, वह हो वडा सयाना । हुई "कीर्ति" जग मे भारी, मुक्ति किया ठिकाना ॥ में कोई भूठ वोलिया ? कोई ना। मैं कोई कुफ तोलिया ? कोई ना। वस फिर धर्म कमा लो, प्रभु जी के गुए। गालो ।।

### प्रेम दीवाना

[वर्ष भगवन का प्रय पुकारी ----]

भन वन का प्रेम वीवाना ॥ घवं॥

प्रेम की चावर प्रेम विद्योग

प्रेम पर्मग पर प्रेंम से स्रोना।

प्रैस का हो सब बाना ॥

प्रेम की काली प्रेम की शिक्सा

प्रेम ही पात्र और प्रेम 🐧 निसा।

प्रेम से मोबन पाना ।

प्रेम को तबरी प्रेम का मन्दिर प्रेम की उद्यादि वसा वट ग्रम्बर।

प्रेम के **व**र्शन पामा

प्रेम ही श्रीवन प्रम ही बायू

प्रेम चनत चौर प्रेम ही बासु।

प्रेम **से "यस**" फैपाना

-- --महान् पर्व

णध्ायूप्प तिश्री समाधानी ~ ो

धाया पर्व महान् ! सम्बत्तरी धाया पर्व महान् ॥ भ भ ॥

को करका इस का बाराजन यादन होता उस का तन मन।

ो जीवन अस्मास । इंटर्डिटिटिटिटिटिटि



## कर्म-चक

[तर्जं- कल जेहडे मन समस्वतती, श्रत पत्ले कोई 🕐

कर्म बडे बलवान जगत मे, भेद न कोई पाया। इन कर्मों ने फँमा जाल मे, सारा जगत नचाया॥ मैं कोई भूठ वोलिया ? कोई ना। मैं कोई कुफ तोलिया ?कोई ना। वस फिर धर्म कमा लो, प्रभु जी के गुए। गा लो ॥ ध्रुव ॥ हरिश्चन्द्र कर्मों के कारण, बीच वाजार विकाए। पाँचो पाण्डव, द्रोपदी रानी, कष्ट ध्रनेक उठाए।। मैं कोई फूठ वोलिया ? कोई ना। मैं कोई कुफ तोलिया ? कोई ना। बस फिर धर्म कमा लो, प्रभुजीके गुग् गालो राम - लखन और जनक दूलारी, गए बनो के माही। सेठ सुदर्शन कर्मों काररा, विपदा बडी उठाई।। मैं कोई भूउ बोलिया ? कोई ना। मैं कोई कुफ तोलिया ? कोई ना। वस फिर धर्मकमालो, प्रभु जोके गुए। गालो ॥ कर्म - जाल को जिस ने तोडा, वह हो वडा सयाना । हुई "कीर्ति" जग मे भारी, मुक्ति किया ठिकाना ॥ मैं कोई भूठ बोलिया ? कोई ना। मैं कोई कुफ तोलिया ? कोई ना। बस फिर धर्म कमा लो, प्रभु जी के गुए। गालो ।।



### **प्रेम दीवाना**

[सर्वसम्बन्धात्रसमुद्राती -- ]

सम्बन कार्येस दीवामा ॥ ध्रव ॥ देस की कादर प्रेम विद्योगा देस प्रमंग पर प्रेम संसीता ।

प्रैम का हो सब माना ॥

प्रेम की काणी प्रेम की चिता प्रेम ही पात्र बीर प्रेम ही जिला।

प्रनिद्धारामकार अन्य हा । स्वता । प्रमि से श्रीवन पाना ।

प्रेम का जबरी प्रेम का गरिदर

प्रेमकी क्योति क्या घट सम्बर। प्रेम के वर्धत

प्रेम ही चीवन प्रेम ही शायु, प्रेम चनत चीर प्रेम ही बायु।

भेम से 'मस' कैपामा

पामा

महान पर्व

[तर्थ गाधावरी ··· ...]

कामा पर्व महान् । सम्बन्धरी भाषा पर्व महान् ॥ इर व ॥ भी करता इत का भाराभन भाकता इत का साराभन

> विकास करवाता । विकास

्रीच्या । भारताच्या । भारताच्या ।

सम्वत्सरी है नाम प्यारा, भव सागर से तारण हारा।

जो करता गुरा गान॥

पर्व प्राराधो नरतन पाई, धर्मकी जगमे कर लोकमाई।

हो जाए उत्त्यान ॥

मापस के सब होष मिटाओ , "कीर्ति" चहुँ दिशि मे फैनाओ।

मिल जाए पद निर्वाए।।

# सारे द्वेष मिटाओ

[नर्ज- मगवान तेरे दर का सिगार जा रहा हैं

प्राया। पर्व यह भारी, घर - घर खुशी मनाभी।

ग्रापत के हें प सारे, एक धम से तुम मिटाओ।। ध्रुव॥

पीवन जो नर का पाया, इस को सफल बनाना।

फैंस लोभ, मोह में न, यो ही समय गँवाओ।।

प्रज्ञान जग में फैना, चहुँ भ्रोर हैं भ्रन्वेरा।

ज्ञान - प्रकाश से तुम, अन्वेर सव नशाओ।।

हो वीर के उपासक, कुछ वीरता तो सीखो।

वन प्रेमी इम जगत में, विछुडे हृदय मिलाओ।।

सव खामियाँ मिटा कर, आगे कदम बढाना।

धर्म श्राहिंसा प्यारा, ससार में फैलाओ।।

कर धर्म - घ्यान निश दिन, कर्मों का जाल तोडो।

"यश" की सुगन्ध से तुम, ससार सव महकाओ॥।

कोध है, इंग्रें ण लान तिर्क- राम प्रवाची " यगा <sup>ने</sup> सन्तर बीवन .......] मनारे! क्रांप है नुसूरण स्तान ध्रव।। बरेष कियां श्री पावन दूर्गीत हो धनचिन्ही हान ॥ यना रै॥ क्षीय के बद्ध नर मूढ़ बनत है , पाच्छ कुल महान गननारे॥ भी भाद्दो सृत्त --- यैन सर्वेदा? त्वो क्रीय की वान प्रमादेश क्षोप 🕂 अचन वण्ता महाभारत मो इतिहास पितान ॥ समारे॥ क्रोब संबो भीर क्षेमा बाल्सी वों बाही नर्हमाँख धमना रै॥ कोष तंत्र्यां 'यहां' छाए बहुँ विश्वि नर्नंद दने पर्नदान ॥ शना र ॥ सम्बत्सरी पर्व पर्व सम्बरभेरी बाँया मित्री इसे मर्नीना। शमां-धर्म धपना कर यह श्रीवन शपस बनाना ॥ ध ॥ ॥ सुम पुत्रम जबन नव भागा तब मानव जीवन परिता। है भग्य-मन्य बहु पाली जिसे ने कुल्लाम चठाया।। धनो भूत सी धनो धुन सो यह जीत ही। तरामा ॥ क्या प्रोवा क्या पामा ? हम घन्तर बाब स्टोने

मला — युरा क्या कीना ? हम ज्ञान-तुना पर तोलें॥

ग्रेजी सुन लो, श्रजी सुन लो, यह ज्ञान का तराना॥

येर — विरोध भुला कर, श्रव सब को गले लगाएँ॥

नित बहे श्रेम की धारा, हम सब को श्राज विमाएँ॥

प्रजी सुन लो, श्रजी सुन लो, यह ज्ञान का तराना॥

पिछली भूलो को भूलो, किर श्रव न इन्हें दोहराना।

पीर-परहित में जुट कर के, "यन" सौरम को फैनाना॥

प्रजी सुन लो, मजी सुन ला, यह ज्ञान का तराना॥

## कोध शंतान है

तिर्ज- छोड बाबुल का घर, मोहे पी के कोघ दुख जान है, कोव से हान है, कोष छोडो मनुज ॥ ध्रुव ॥ गुम्सा पागल बना देता इन्सान को, कोव भटपट भुला देता ईमान को। कोघ हैवान है, कोघ शैतान है, कोय छोडो मनुज॥ कोघ चाण्डाल से वढ के चाण्डाल है, जिस पे चढता, वह बनता यहाँ वे हाल है। खोटी यह बान है, नर्क निशान है, कोघ छोडो मनुज॥ कोष त्यागे, क्षमा — धर्म जो भादरे, "कीर्ति" भारी हो, विश्व पूजा करे। पाता सद्ज्ञान है, बनता भगवान है॥ कोघ छोडो मनुज ॥

बह प्रेम बया १ [तर्वद्रमान का? जो छोडरें ननाव की कनह ── ─ ] वह प्रेम क्या? जो जिल्ह्मी को सिल्कुसे न दार दे। क्र प्रैम क्या? मनुष्य की न कप्ट से बबार वे ॥ स्रव 🏗 बहु प्रैम क्या ? को बायरे में बासनायों के रहे। बार प्रेम क्या? को जिल्लामी की वर्म पर न कार दे। बढ़ प्रेम नया है जो मित्र के न पूर्ण कार्य कर सके। वह प्रेम क्या विशे मित्रवर की राह में सूल बार दे है बहुप्रैम क्या ? को बुक्पनों को भीत निभ कर सके। वह प्रेम क्या? वो जिन्दनी को चैन न बहार है।। बहु प्रेम नया ? औं सीख पर बटाएँ यम को बन पहु। बहु प्रेम नया ? जो बादनों को नानुबन न फार दे स बहुप्रेम क्या? जो विक्ता में न 'की विंक मासके। वह प्रेम क्या ? जो प्रेममय न विन्यको पुकार देश [ता परदेश बजन तुम बाबीचे पुर्न्दे नेरी ज्वाम ] गुरुदेश । विद्वार कर बाबीये।

क्ष प्राप्त दरश दिशकाधीने ॥ ध्र न ॥ इत पञ्च महातत वारी है

हरबन धीर पर उपकारी है। जिन मोह—भमता सब मारी 🖁 क्व वासी - सूवा वरसामीवे ?

क्ष वर्ग - बाग सरसाधीप ?



्रिं ्र गीत् रोत् किर, कव म्रा हमें समभाग्रीगे ? वीर-मन्देश फिर का स्नाम्रोंगे ? विनती है, हमें न भूलाना जी, फिर शीच्र दरश दिखलाना जी। श्रीर ज्ञान की ज्योति जगाना जी,

""यश" मोरम कहो, कर फैनाग्रीमे ? सोई जनता को कव फिर जगाग्रीगे ? ग्रज्ञान - ग्रन्थेरा नज्ञ या है। सच्चा मारग हमे वतलायाँ है,

# ्रविहार के समय शिक्षा

ि सिन तेरे कूचे में ग्ररमानों की दुनियां ले यही शिक्षा हमारी है, प्रभु सुमरण सदा करना। त्याग कर पाप मार्ग को, धर्म मार्ग पे पग धरना ॥ ध्रुव ॥ वडे ही पुण्य मे तुम को, मिला है नर रतन प्यारा। छोड दुनियावी भभट को, मनुष्य जीवन सफल करना।। यह वन-वभव जमाने मे, नही , रहता सदा कायम। -करो उपयोग शुभ इस्का, दुखी सेवा सदा, करना॥ लगाई खूब रौनक तुम् ने, झाकर के चौमासे मे। हमारे वाद भी श्राकर, यहाँ पर, धर्म तुम करना॥ चौमासे मे यदि हम से, हुआ भ्रपराध हो कोई। खिमाने हैं मुनि सब से, हृदय से सब क्षमा करना॥ करो ऐसे कर्म जिस से, जमाने मे भलाई हो। सदा "यश" की सुगन्धी से, सुगन्धित विस्व तुम करना ॥

# DE THE PARTY OF

### विद्यार-सन्देश

[तर्व वश पुत्री वसे परवेश जवा कर ........] सब कर के हम निहार, सुनो नर-नार

मही से अराज पर क्रिका नुम्हें मुनाव ॥ ध्रुज ॥ सम पुत्रम उत्तम जब साथा है तुमने यह नरनात पासा है। कर बर्ग-स्थान नित्त इस को सफन बनावें । यही सिक्षा तुम्हें सुनावें ॥ मुनियों ने यहाँ चीमास किया तुम ने भी सच्छा शाम निया। चद इसी तरह पीछे भी ठाठ लगावें। यही शिक्षा तुम्हें सूनावें।। सामायिक ~संबर निर्म्य करना बय-तप कर कलियन को हरना। सरसंगति कर के जीवन सफल बनावे। यहाँ सिका तुन्हें सुनाव।। यदि सूल हुई कोई हुम से या कहा -- मूला हो कुछ तुम छै। सम करें क्षमा सुनिवर भी तुम्हें निमावे। यही विका तुम्हें सुमावे ।। भीषन का संच्या बना कर ने पुत्र्य दीन-पुत्री के मिटा कर का अपकार को करके "यदा" सौरम प्रैलाब । यही पिका दुम्हें सुनाथ ॥



## गुरुदेव की विदाई

[तर्ज- नगरी-नगरी द्वारे-द्वारे कूँ दूँ रे सीवरिया ' ']

कर के धाज विहार गुरुवर, चल दिए भीर नगरिया। गुरुदेव की याद में छलके, नयनों की गागरिया।। ध्रुव।। नगर जनो के घहो भाग्य से, गुरुवर घाप पवारे थे, जिन-वाणी अमृत-वर्षा से, भविजन पार उतारे थे। फिर भी माकर नगर जनो की, लेना बीघ्र खत्ररिया, कर के आज विहार गुरुवर, चल दिए और नगरिया। गुरुदेव गुए।वान जिन्हो का, सुयश जगत मे छाया जी, जिसने लीनी शरण माप की, उसने सब कुछ पाया जी। छोड कुमारग शीघ्र चला वह, शिवपुर की डगरिया, कर के भाज विहार गुरुवर, चल दिए भीर नगरिया। म्राप हो गुरुवर परम दयालु, हम को मूल न जाना जी, माग्रह है मन्रोध माप से, शीघ्र दरश दिखलाना जी। जिस से सुकृत पूँजी की हम, बाँध सके गठिरया ' कर के आज विहार गुरुवर, चल दिए और नगरिया॥ सेवा भक्ति नही जरा भी, गुरुवर की वन पाई जी, साश्र नयन और विगलित मन से, देते माज विदाई जी। भूल चूक ''यश" क्षमा करो भौर, रखना मेहर नजरिया, कर के ग्राज विहार गुरुवर, चल दिए ग्रौर नगरिया॥

## 

### विदाई गीत

[तर्क होड़ बाहुन का बर, मोहे नो के शबर ------महा पर निवास कर; मान तन यह नगर-विहार करते है हम ॥ भ व ॥ पूर्व पूच्योद्य से मिना नर जनम। इस को सफल करो प्यारे, कर शुभ करम। भीदन सुद्ध बने वही खिला तुम्हें विद्वार करते हैं हम ।। प्रेम से पायने सब की सेवा करी पाद हुमको छोगी मह मक्ति करी। धन्य मुनिबों को पण छेवा में साना मन विहार करते हैं हमश धन हो यदि कोई तो युना दीनिये। हम किमारी सम्बंधिक क्षमा की किये। घपना हो मान कर, घूम करो दर पूजर विद्वार करते 🖁 हम 🏻 निरंद संबंध सामाधिक व पीलम करो कर वर्ग-स्थान कर्मों के मन को हरो।

करें 'कीर्रिं" यही. विका मानो सही विहार अरते हैं हमा

## वीर-वाणी

### [तर्ज- यह मीठा प्रेम प्याला, कोई पिएगा

यह सच्ची वीर की वाणी, कोई सुनेगा उत्तम प्राणी ॥ घुच ॥ वागी जग का दुख मिटाए, सोता सारा देश जगाए 🗓 महिमा सव ने जानी, कोई जानेगा उत्तम प्राणी॥ जन्म-मरएा-दु व मेटन हारी, ऐसी है जिन वाएगी-प्यारी। कह गए ब्रातम घ्यानी, बोई कहेगा उत्तर्म प्राएति। दुराचार से दूर हटावे, सदाचार में जग की चनावे । वात यह सव ने मानी, कोई मानैंगा उत्तम प्राशी॥ चन्दना ग्रर्जुनमाली तारे, भव-जल हूवते श्रीझ उद्मरे। तिर गए गौतम ज्ञानी, कोई तिरेगा उत्तम आग्मेश जिन-वाणी गङ्गा मे नहावे, उस का जन्म सफल हो जावे। मिल जाए पद निर्वानी, कोई पाएगा उत्तम प्राएगी॥ 'श्री स्यामलाल' गुरुदेव कृपा से, "कीर्ति" उत्तम बात प्रकाशे,। सफल करो जिदगानी, कोई करेगा उत्तम आएगी॥

